॥ श्रीहरिः ॥

# एक सहात्साका प्रसाद

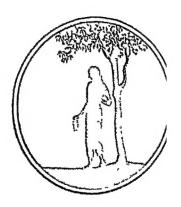

गीताप्रेम, गोरखपुर

॥ श्रीहरिः ॥

129.

## एक महात्माका प्रसाद

गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक मातीलाल जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं० २०१२ से २०१५ तक २०,२५० में सं० २०१९ तीसरा संस्करणे २०,०,०४० के

> > 3

मूल्य .७५ ( पचहत्तर नये पैसे )

पता- गीतात्रेस, पो० गीतात्रेस ( गोरखपुर )

## निवेदन

महात्माओंकी महिमा अवर्णनीय है, उनका संसारमें रहना और विचरना सहज लोक कल्याणके लिये ही होता है। जैसे सूर्य सहज ही जीवमात्रको प्रकाश देता है, जैसे चन्द्रमा सहज ही समस्त जगत्में सुधाधारा वहाकर सवको शान्ति प्रदान करता है, वैसे ही महात्मागण (उनके सम्पर्कमें आनेवाले) सबके अज्ञानान्धकारका नाश करके विमल ज्ञानका प्रकाश प्रदान करते हैं और अपनी अमृतमयी वाणीसे सबको परम शान्ति देते हैं। महात्माओंका मिलन, उनका सत्सङ्ग, उनका बचन अमोध होता है।

महात्माओं के सङ्गका अर्थ उनके समीप रहना ही नहीं है सचा सङ्ग है, उनके विचारों को अपने जीवनमें उतारना—उनके कल्याणमय उपदेशों के अनुसार जीवन बना छेना। जो मनुष्य महात्माओं के आदर्श उपदेशानुसार अपना स्वभाव और आचरण बना छेते हैं, वे ही महात्माओं के सङ्गका यथार्थ छाभ उठा सकते हैं। महात्माओं के समीप रहकर राग-द्वेपका पोषण करना और उनके विचारों का आद्र न करके उनके नामपर प्रमाद करना वस्तुतः 'महात्मा' के सङ्गका दुरुपयोग करना है। ऐसा करने वाले महात्माओं के सङ्गका महान् छाभ प्राप्त करने से विचार रह जाते हैं।

सदा विनम्रभावसे महात्माकी सेवा करना—उनके वचनोंका आदर करके तदनुसार आचरण करना ही उनकी सच्ची सेवा है—अपने मनकी राङ्काओंको मिटानेके लिये उनसे सरलभाव तथा सरल भाषामें प्रश्न करना, समझमें न आनेपर पु: पूछना, और उनके द्वारा समुचित समाधान हो जानेपर उनके वताये सन्मार्गपर चलना आरम्भ कर देना—ऐसा करनेवालोंको महात्माके सङ्गका यथार्थ लाभ तुरंत मिल जाता है। फिर उनका जीवन पलटते देर नहीं लगती।

मेरे एक सम्मान्य वन्धु सत्सङ्गकी सन्त्री भावनासे एक महात्माके पास गये थे । वहाँ वे उनके पास विनम्रभावसे रहते तथा अपने एवं दूसरे सजनोंके द्वारा किये हुए पश्नोंके उत्तर-रूपमें और प्रवचनरूपमें महात्माजीके श्रीमुखसे जो कुछ सुनते थे, उसको छिखते जाते थे। छिखकर महात्माजीको सुना देते थे, कहीं कुछ भूल रही होती तो उसे महात्माजीके आदेशानुसार सुधार देते थे। महात्माजीके उन्हीं मङ्गलमय उपदेशोंका संग्रह 'एक महात्माका प्रसाद'के रूपमें पाठकोंकी सेवामें उपस्थित किया जा रहा है। मेरा विद्वास है कि इसको मन छगाकर पढ़ने और तद्रनुसार जीवन वनानेका प्रयत्न करनेसे महान् लाभ होगा । मेरे अपने उन वन्धुके स्वभावमं अभृतपूर्व परिवर्तन देखनेपर तो मेरी यह धारणा और भी दृढ़ तथा सुनिश्चित हो जाती है। मेरी प्रार्थना है कि पाठक इस छोटी-सी कल्याणमयी पुत्तकसे सचा लाभ उठावें ।

गङ्गा-तटः, ऋषिकेश आपाद शुक्त ११।२०१२ वि० (

हनुमानप्रसाद पोहार 'कल्याण' सम्पादक

#### ॥ श्रीहरिः॥

# एक महात्माका प्रसाद

# [ प्रथम साग ]

( कुछ दिनों पूर्व हमारे एक सज्जन एक महात्माके पास गये थे, वहाँ प्रवचन तथा प्रश्नोत्तररूपमें जो कुछ महात्माजीने कहा, उसे लिख लिया गया था । उसीको यहाँ क्रमसे दिया जा रहा है । )

#### (१)

साधक जीवनमें ऐसी प्रतीति नहीं रहनी चाहिये कि अमुक समय तो साधनका है और अमुक समय साधनका नहीं है । अमुक क्षिण या प्रवृत्ति तो साधन है और अमुक नहीं । उसका तो प्रत्येक क्षण और प्रत्येक प्रवृत्ति साधनमय होनी चाहिये । जिसकी समझमें सब कुछ भगवान्का है, उसका अपना तो केवलमात्र एक भगवान्के सिवा और कुछ भी नहीं रहा । फिर उसकी कोई भी प्रवृत्ति भगवान्की सेवासे भिन्न हो ही कैसे सकती है ? उसके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवान्की प्रसन्नताके छिये, उन्हींकी दी हुई योग्यतासे, उन्हींकी सेवामें लगेगा । इसके सिवा दूसरा साधन हो ही क्या सकता है !

#### एक महात्माका प्रसाद

#### ( ? )

### चित्तकी शुद्धि

- (१) बुरे और अनावस्यक संकल्पोंका धाग ही नित्तशुद्धिका पहला उपाय है।
- (क) जिस कामसे किसीका अहित होता हो, तद्विपयक संकल्पोंका नाम चुरे संकल्प हैं।
  - ( ख ) जिसका वर्तमानसे सम्बन्ध न हो, जिस संकल्पको पूरा करनेकी साधकमें योग्यता या शक्ति न हो, यदि शक्ति या योग्यता हो तो भी वर्तमान काल्में उसे पूरा करना आवश्यक न हो या सम्मय न हो, ऐसे संकल्पोंका नाम है—अनावश्यक संकल्प ।

इनकी निवृत्तिके वाद जो साधकके मनमें आवस्यक और भले संकल्प उठते हैं, उनकी पूर्ति अपने-आप होती है, यह प्राकृत नियम है।

- (२) आवश्यक और मले संकर्त्रोंकी पूर्तिमें भी उस पूर्तिके सुखमें रस न लेना किंतु ईस्वरकी अहैतुकी क्रयाका अनुभव करते हुए उनके प्रेम और विश्वासको पुष्ट करते रहना—यह चित्तशुद्धिका हुसरा उपाय है।
  - (क) आवश्यक संकल्प उनको कहते हैं, जिनके अनुसार सामक्की प्रवृत्ति होना खामाविक है और जिनकी पूर्तिका सम्बन्ध वर्तमानसे हैं, जैसे मोजनादि शरीर-सम्बन्धी क्रिया-विषयक संकल्प एवं अपनी योग्यताके अनुसार अन्यान्य वर्तमान प्रवृत्तिसे या निवृत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले संकल्प।

- (ख) भले संकल्प उनको कहते हैं, जिनमें किसीका हित— प्रसन्तता निहित हो।
- (३) जब कभी साधकको ऐसा प्रतीत होता हो कि मेरे आवश्यक और शुभ संकल्पोंकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, तो उस समय मनमें किसी प्रकारकी खिनता या निराशाको स्थान नहीं देना चाहिये; किंतु ऐसा समझना चाहिये कि 'प्रश्च अब मुझे अपनानेके लिये— मुझे अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये मेरे मनकी बात पूरी न करके अपने मनकी बात पूरी कर रहे हैं।' तथा ऐसे भावसे उन प्रेमास्पदके संकल्पमें अपने संकल्पोंको मिलाकर उनकी प्रसन्नतासे और उनकी प्रमन्नाविकी आशामरी उमंगमें आनन्दमग्न हो जाना— यह अन्तःकरणकी परम शुद्धिका अन्तिम साधन है।

चित्त शुद्ध होनेसे निर्धिकल्प स्थित और संदेहरहित बोध होता है। उस समय साधकके जीवनमें सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्ति तथा स्वाधीनता और सामर्थ्य-इनका अनुमव होता है; परंतु उससे होनेवाले सुखमें भी साधकको संतुष्ट नहीं होना चाहिये और उसका उपभोग भी नहीं करना चाहिये; प्रत्युत उदासीन भावसे उसकी उपेक्षा करके भगवान्के प्रेम और विश्वासको ही पुष्ट करते रहना चाहिये।

## (३)

## सिद्धान्त और साधन

साधकके लिये वही सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ मान्य है, जिसके समझने-में उसे किसी प्रकारका संदेह न हो और जिसके अनुसार अपना जावन वना लेनेमें उसे किसी प्रकारकी कठिनाईका वोध न होता हो। यानी वर्तमानमें प्राप्त परिस्थिति और योग्यताके सदुपयोगसे ही जिस सिद्धान्तके अनुसार जीवन वना लेना सहज हो। जिसमें निराशाके छिये कोई स्थान न हो, जो उसको सबसे अधिक प्रिय हो तथा जिसमें उसका पूर्ण विश्वास हो। जिस साधकके पास न धन-का वल है, न शरीरका वल है, न बुद्ध-वल है, न इन्द्रिय-वल है, न सदाचार-वल है और न जातिका वल है—ऐसा दीन-हीन पतितसे भी पतित मनुष्य जिस सिद्धान्तके अनुसार सुगमतासे अपने साध्यको अनायास सहज हो प्राप्त कर सकता हो, वही सिद्धान्त संबंधेष्ठ है। जो सिद्धान्त प्राप्त योग्यताके सदुपयोगद्वारा साधकको साध्यकी प्राप्ति करा देनेमें समर्थ हो, वही उसके लिये वास्तविक सिद्धान्त है। अपने सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए दूसरोंके सिद्धान्तका आदर करना हो वर्म है; क्योंकि धर्म सभी सिद्धान्तोंका समर्थक है।

(8)

## भाव, संकल्प और कर्मकी शुद्धि

िक्सी भी कर्मकी गुद्धिके लिये यह जानना परमावश्यक है कि उसका उद्गमस्थान क्या है अर्थात् कर्मकी उत्पत्ति कहाँसे होती है। विचार करनेपर माल्म होगा कि कर्ताके भाव और संकल्पसे कर्म बनता है अर्थात् पहले कर्ता किसी भावसे भावित होकर स्वयं अ वनता है, तब उसके अनुसार संकल्प और कर्मको उत्पत्ति । वी है। जब मनुष्य कोई अच्छा काम करनेमें प्रवृत्त होता है, तब पहले स्वयं अच्छा वनता है। वैसे ही जब किसी बुरे काममें प्रवृत्त

होता है, तत्र पहले खयं दुरा वनता है । जैसे चोर बनकर चोरी करता है, भोगी वनकर भोग करता है, सेवक बनकर सेवा करता है इत्यादि । अतः यह सिद्ध हुआ कि क्रियाक्ती शुद्धिके लिये साधक-को पहले अपने अहंभावको ग्रुस करना परम आवश्यक है; क्योंकि कारणकी शुद्धिके बिना कार्यकी वास्तविक और स्थायी शुद्धि नहीं होती । इसलिये सात्रक्को चाहिये कि वह अपनी मान्यताको पहले स्थिर और शुद्ध वनाने, विकल्परहित —यह निश्चय करे कि मैं भगवान्-का हूँ । यह भाव निश्चित होनेपर अपने-आप उन्हीं कामोंको करनेके संकल्प उठेंगे, जो भगवान्को प्रिय हैं, जो भगवान्की प्रसन्नताके छिये करने आवश्यक हैं। इस प्रकार भाव, संकल्प और कर्मकी शुद्धि सुगमतापूर्वक अपने-आप हो सकती है। साधक जिस वर्ण, आश्रम, परिस्थितिमें रहता हो उसे तो भगवान्की नाट्यशालाका खाँग समझे और उस खाँगके अनुसार जब जो कर्म करना आवश्यक हो, उसे खूब उत्साह, साववानी और पसनतापूर्वक करता रहे; परंतु उस अभिनयको अपना जावन न माने अर्थात् उसमें जीवन, बुद्धि, सङ्गाव न रक्खे । ऐसा होनेसे अभिनयके रूपमें होनेवाली प्रवृत्तियोंका राग अङ्कित नहीं होगा । जिससे निर्वासना आ जायगी और प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमें खाभाविक ही प्रेमास्पदके प्रेमकी प्रतीक्षा उदय होगी; क्योंकि अमिनयकालमें यह मावना जामत् रहती है कि हमारे हिस्सेमें आया हुआ अभिनय ठीक-ठीक पूरा हो जानेपर हमारे प्रेमास्पद हमें जरूर अपनायेंगे, हमसे प्रेम करेंगे । प्रेमास्पदकी ओर मिले हुए अभिनयसे छिपे हुए रागकी निवृत्ति होती है।

रागका अन्त होते ही अनुरागकी गङ्गा खतः छहराने छगती हैं— यह सभी प्रेमियोंका अनुभव है। अभिनय करते समय इस बात-को कभी न भूले कि मैं उनका हूँ, जो इस छीछास्थछीरूप जगत्के स्नामी हैं। अतः मैं जो कुछ कर रहा हूँ या मुझे जो कुछ करना है—वह उन्होंकी प्रसन्नताके छिये करना है और इस अभिनयको प्रमु देख रहे हैं।

वहंमावकी शुद्धिके विना यदि कोई मनुष्य कर्मकी शुद्धिके लिये प्रयत्न करता है तो वह कोशिश करनेपर भी कर्मको शुद्ध नहीं वना सकता; क्योंकि नहाँसे कर्मकी उत्पत्ति होती है, जो उसका कारण है, उसकी शुद्धिके विना कर्मकी शुद्धि सम्मव नहीं है।

(५) चित्तकी शुद्धि

साधकको चाहिये कि प्राप्त विवेकके द्वारा अपने मनकी दशाका भडीमाँति निरीक्षण करे कि उसकी आन्तरिक रुचि क्या है, उसमें

> ः अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्नवसितो हि सः ॥

> > ( 9 1 30 )

गीताके इस रह्णेकसे भी यही भाव निकलता है; क्योंकि भगवान्से इसमें साधकके निश्चयकी महिमाका ही वर्णन किया है। भगवान्का यह कहना कि जो मेरा अनन्य भक्त होकर मुझे भजता है, वह यदि अत्यन्त दुराचारी भी हो तो भी उसे साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि उसका निश्चय वहा अच्छा है, उसने जो यह निश्चय कर लिया कि में भगवान्का भक्त हूँ। यह निश्चय उसको शीम ही धर्मातमा—सदाचारी बना देगा—यह भाव इसके अगले रह्णेकमें स्पष्ट है।

कौन-कौन-सी वासक्ति (राग) छिपी है। इस प्रकार मनके अन्त-स्तलमें रुचि और रागके रूपमें छिपे हुए अपने दोषोंको देख लेनेपर ने दोप अपने आप नष्ट हो जाते हैं और चित्त शुद्ध हो जाता है यह प्राकृतिक नियम है। जवतक साधक गुरुजनों और शास्त्रोंद्वारा धुनकर अपने दोषोंको दोष समझता है--उनको सद्गुणोंकी मावनासे दवाता रहता है, तबतक वे एक वार दव तो जाते हैं; पर उनका समूछ नाश नहीं होता । अतः पुनः मौका पाकर समयः वे घोर रूपमें भड़क उठते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूपसे देख लेनेके बाद दोषोंका मूळ-सहित नाश हो जाता है। यद्यपि साधक बुद्धिजन्य विवेकद्वारा दोषोंको दोषरूपमें समझता है, उनको छोड़ना भी चाहता है। उसी प्रकार सद्गुणोंको भी समझता है, तथा उनको धारण भी करना चाहता है; परंतु जवतक हृदय और विवेककी एकता नहीं हो जाती, ह मनको उन दोषोंमें रस आता रहता है और गुणोंके रसका अनुभन नहीं होता, तवतक दोषोंका त्याग और गुणोंका संप्रह नहीं होता। प्र अतः साधकको चाहिये कि वह प्राप्त विवेकको द्वारा गहराईसे अपने क दोषोंका निरीक्षण करके विवेक और इदयकी एकता स्थापित करे मे अर्थात् मन और बुद्धिमें जो दूरी है, उसे मिटाकर मनको बुद्धिमें विज्ञीन कर दे । ऐसा होनेसे दोषोंकी उत्पत्ति नहीं होगी और गुणों-उत का अभिमान नहीं होगा । तब बुद्धि अपने-आप सम और स्थिरऔ हो जायगी।

( 8 )

साधकको चाहिये कि अपने मनको पुनर्जन्म और नरकादिका र

अन्य किसी प्रकारका भय दिखाकर या ठाठच देकर उसकी रुचिको दवावे नहीं; किंतु प्राप्त विवेकके द्वारा उसकी रुचिका निरीक्षण करता रहे। ऐसा करनेसे मनकी ट्याका ज्ञान सहजमें हो ही सकेगा और उस रुचिके अनुसार आचरण करनेपर भी जब उनके उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होगी, तव वह मुगमतासे उस रुचिका परिवर्तन खीकार कर लेगा । ऐस करनेसे स्वापाविक ही मनमें यह रुचि उत्पन्न होगी कि मुझे ऐसा मुख मिले जो सदा बना रहे, जो कभी घटे नहीं और जिसमें दु:खका मिश्रण न हो । इस रुचिके अनुसार जन उसे संसारके किसी भी भोगमें—किसी भी परिस्थिति—अवस्थामें वैसा मुख नहीं मिलेगा, जब वह सब ओरसे भटककर यक जायगा, तब मनकी रुचि और बुद्धिके विवेककी एकता हो जायगी अर्यात् मनमें यह विश्वास हो जायगा कि भगवान्के समान किसी प्रकार भी कोई सुन्दर नहीं है--समस्त सन्दरताके केन्द्र वे ही हैं; समस्त जगत्की सुन्दरता उनके सीन्दर्यके किसी एक अंशका प्रतिविम्बमात्र है; भगवानके समान प्यार करनेवाळा, प्रेमके तत्त्वको जाननेवाळाभी दूसरा कोई नहीं है तया त्रिना ही कारण दया करनेवाले भी वे ही हैं, उनके-जैसा दूसरा कोई है ही नहीं—तत्र मन अपने आप उनकी ओर लगेगा।

वर्तमान कार्लमें जो साधकको ऐसी प्रतीति होती है कि 'क्या किया नाय, मन भगवान्में लगता नहीं, भगवान्की ओर मन लिखता नहीं।' फिर ठाक उसका उल्टा हो जायगा। मन हटानेसे भी भगवान्से नहीं हटेगा। गोपियोंके चित्रसे यह मात्र ठीक समझमें आ जाता है। ते एक दूर्मासे क्या कहती हैं—यही न कि 'सखी क्या करूँ, जबसे इन आँखोंने उस मोहनी मृतिको देख लिया, तबसे मेरी झाँखें, मेरा मन मेरे नहीं रहे । वह उसे छोड़कर अन्य किसी ओर लगते ही नहीं ।

इस प्रकार हृदय और विवेककी एकता हो जानेपर बुद्धि सम और स्थिर हो जाती है। तत्र साधकका अहंभाव गलकर प्रेमास्पदके प्रेमकी लालसाके रूपमें बदल जाता है। उस समय अहंभाव और प्रेमकी लालसाके भेदकी उपलब्धि नहीं होती। दोनों एक हो जाते हैं एवं प्रेमास्पद और उनके प्रेमकी ठाठसाके सिवा कुछ भी नहीं रहता।

(0)

ध्यान रहे शरीरके दोषोंका दर्शन करना, उनका चिन्तन करन नहीं है। दोषोंका चिन्तन तो साधनमें विष्नरूप है, आसक्तिको पुष् करनेवाल है। अतः साधकको चाहिये कि शरीरकी आदि, मध्य, व्यन्तिम अवस्थापर तारिवक विचार करके उसकी वास्तविकताको देखे । उसका या उसके दोधींका चिन्तन न करे । इस प्रकार जब साधक प्राप्त विवेकके द्वारा शरीरके वास्तविक खरूपका दर्शन कर लेता है, तब शरीरकी सत्यता और सुन्दरता मिट जाती है। उसके [ मिटते ही कामका अन्त हो जाता है। फिर अन्त और नित्य सीन्दर्यके निधान परम प्रेमास्पद प्रमुसे मिळनेकी लाळसा जाग्रत् हो जाती है।

शरीरकी असलियतको देखनेका प्रकार

साधकको विचार करना चाहिये कि शरीरमें मुन्दरता, नित्यतं और प्रियताकी प्रतीति क्यों होती है ? इसका कारण क्या है ? विचा करनेपर माइम होगा कि अविचार अर्थात् विचारकी कभी ही इसका कारण है । साधकका अपना खरूप नित्य चेतन और आनन्दमय है । इसिल्चिये वह जिसके साथ अपनेको मिलाकर उसमें अहंमाव कर लेता है, उसीमें उसे नित्यता और चेननाका मास होने लगता है और वह तबतक रहता है, जबतक साधक प्राप्त विवेकको द्वारा उसपर विचार नहीं करता। अर्थात् अपनी जानकारीका निरादर करता रहता है।

वास्तवमें जो जिसका सजातीय है, उसीसे उसकी एकता अर्थात् वास्तविक सम्बन्ध है। अपने विजातीयसे कभी भी किसीकी एकता या सम्बन्ध नहीं होता । तथापि शरीर, जो कि अपना सजातीय नहीं है, उसे ही अज्ञानवश सजातीय मानकर मनुष्य उससे अपनी एकता और सम्बन्ध मानने उस जाता है। इसीका नाम अविचार है और यही समस्त अनर्थोका मूळ है।

यह सभी ननुर्थोकी सामाविक जानकारी है कि शरीर में नहीं हूँ। बोलवालमें भी वह कहता है कि यह नेरा हाप है, यह पैर है, यह आँख हैं, यह मन है, यह युद्धि है इत्यादि । कोई भी ऐसा नहीं कहतािक में हाय हूँ, में आँख हूँ, तयािप ऐसी मान्यता वन गयी है कि शरीर में हूँ, में शरीर नहीं हूँ, ऐसा अनुभव सजग नहीं रहता। यही कारण है कि वह शरीरके सुख-दु:खसे अपनेको युखी-दुर्खा नानता है। अतएव यह अनित्य, श्रणभङ्गुर एवं गंदा शरीर नेत्य एवं सुन्दर मासने लग गया है। इसमें और इसके सम्बन्धियों— दं अपनवका सम्बन्ध हो जानेके कारण उनमें प्रियका मास होता

है। इसीको 'काम' कहते हैं। इसीका विस्तार नाना भोग-सामप्रियों-को, उनके भोगनेकी शक्तिको और उसके उपयुक्त परिस्थितियोंको प्राप्त करनेकी इच्छाएँ हैं। प्रकृतिका यह नियम है कि इच्छाओंके अनुसार मनुष्यकी प्रवृत्ति तो होती है पर उस प्रवृत्तिके अन्तमें प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। इच्छाओंको मनुष्य मिटा तो सकता है पर उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। भोगोंके उपभोगसे होता क्या है! उनके भोगनेकी शक्तिका हास और भोगवासनाकी, उत्तरोत्तर वृद्धि। जिसके कारण अभावका अनुभव कभी नहीं मिटता और कहीं भी सुख-शान्तिकी उपलब्धि नहीं होती।

सायकको चाहिये कि उसे जो खतः जानकारी प्राप्त है, उसका आदर करे, उसका सदुपयोग करे, उसके द्वारा यह निश्चय करे कि न तो यह शरीर में हूँ और न यह मेरा है। जब यही मेरा नहीं है, तब इससे सम्बन्ध रखनेवाले इसीके सजातीय अन्य पदार्थ तो मेरे हो कि कैसे सकते हैं ? यह निश्चय होते ही सब प्रकारकी इच्छाएँ अपने-आप निवृत्त हो जाती हैं। अन्तः करण शुद्ध, शान्त और स्थिर हो जाता है। फिर यह निश्चय करनेमें कोई कठिनाई नहीं होती कि मेरे तो केवल मगवान् हैं; क्योंकि में उन्हींका हूँ। मेरी और उनकी सजातीयता है। स्वभावसे ही में उनका प्रिय हूँ, वे मेरे प्रेमास्पद हैं। जिस समय में उनके और अपने सम्बन्धकों मूला हुआ हूँ—उस समय भी मेरा और उनका जो नित्य सम्बन्ध है— वह तो है ही। उसका अभी विच्छेद नहीं होता। यह विश्वास वह हो जोनेपर तत्काल सावकके हदयमें उन परम सुहद्, परम प्रेमास्पद हो जानेपर तत्काल सावकके हदयमें उन परम सुहद्, परम प्रेमास्पद

अपने प्रभुसे मिलनेकी उत्कट लालसा जाप्रत् हो उठती है। उसकी पूर्ति होनेपर भी वह मिटती नहीं, विक्कि नित्य नूतन वनी रहती है।

भगवत्-प्रेम किसी भी कर्मका फल या किया-साध्य वस्तु नहीं है । उसके लिये कालान्तरकी प्रतीक्षा करना भूल है । भगवान्से लीर उनके प्रेमसे साधकका देश, काल, अवस्थाविपयक किसी प्रकारका भी व्यवधान अथवा दूरी नहीं है । उपर्वुक्त प्रकारसे सब प्रकारकी इच्छाएँ मिट जानेपर योग और बोधकी प्राप्ति हो जाती है, तब भगवत्-प्रेमका प्राकट्य और भगवान्का सांनिध्य स्वतः ही विना किसी प्रयत्नके अपने-आप होता है ।

जीवकी सबसे वड़ी भूल यही है कि वह अपनी स्थामायिक जानकारीका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करके उसके विरुद्ध आचरण करता है । इस मूलको सावक मिटा सके तो भगवान् और उनके प्रेमकी प्राप्तिमें विलम्ब न हो । इसका सम्बन्ध वर्तमानसे हैं । इसे भविष्यके लिये छोड़ना ही प्रमाद करना है ।

शास्त्रोंमं जो यह कहा है कि साधन करते-करते कालान्तरमें चित्तकी शुद्धि और उसका परिणाम योग, वोष एवं प्रमु-प्रेमकी प्राप्ति होती है, यह कहना केवल उसी अंशमें ठीक है कि साधक कहीं सफलतामें विलम्ब देखकर निराश न हो जाय । वास्तवमें विलम्बका कारण है अपनी जानकारीका अनादर करना; क्योंकि उसके बादका सारा काम तो मगवान्की अहैतुकी कृपासे अपने-आप पहलेसे ही बना रहता है। उसके लिये प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जानकारीके

आरम्का परिणाम हे—पूर्ण विसम्य । वैसम्यकी पूर्णता ही योग तया पान है । अबीन और भौगक्ता हेनु सम ही है । बीचकी पूर्णतामें ही केम निहित्त है ।

#### (6)

प्यान रहे जि. योग, बोब और प्रेम कियासाप्य नहीं हैं। रेमों कियाक फल्फ्यमें इनकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि कियाका इस्म फलां-भावसे होता है। कर्ना-भाव द्यारिमें में-भाव होनेपर ही होता है। एवं इसेरमें में-भाव अविचारके कारण होता है। जहाँ सार्यार है अर्थात् विवेकका सादर नहीं है—बहाँ योग, बोब, प्रेम दीसे हो सकते हैं!

गः निध्यन नियम है कि प्राप्त विवेकका आदर फरनेपर अर्थात् उपमा सद्वयोग करनेपर जब इन्ह्यिजनित ज्ञानपर बुद्धिकी विजय हो जानी है, नब अन्तः करण सर्वथा शुद्ध हो जाता है। उस समय अर्था अंता-गमना न रहनेकि कारण कर्नापन और मोक्तापन भी नहीं रहना। सब प्रकारके राग और वासनाओंका समृत्र नाश हो जाता है तब गुनिनिरोधकाप योग अपने-आप सिद्ध हो जाता है। उपवा होनेपर विकल्परहित बोध अपने-आप प्रकट होता है, यह वियम है। ऐसी परिस्थितिमें भगवत्-प्रेमकी लालसा जाम्रत् होती है और हम्यमें प्रेमकी गद्धा लहराने लगती है। जिसका कभी अन्त नहीं होता है—नित्य नया प्रेम बना रहता है।

साधकका पुरुपार्थ यहींतक है कि वह अपने अन्तःकरणमें सब प्रकारकी भोगवासनाओंका अन्त करके उसे शुद्ध कर ले, उसके पश्चात् उसे कोई प्रयत्न कर्तव्य नहीं रहता। अपने प्रेमारपदका स्मरण या चिन्तन कर्म नहीं है; क्योंकि वह अपने-आप होता है । उसमें कर्तापनका अस्तित्व नहीं रहता ।

नाम-जप और स्मरणमें यही अन्तर है कि जप तो प्रेमकी उपछिन्वके छिये कर्ना-भावपूर्वक किया जाता है । उसमें क्रियाकी अधिकता और भावकी न्यूनता रहती है; किंतु स्मरण-चिन्तन तो प्रेमास्पदके विरहमें अपने-आप होता है ।

जो ध्यान या चिन्तन भगवान्के गुण, नाम, लीला आदिका महत्त्व सुनकर किसी प्रकारके रूप, आकृति या भावके धारणापूर्वक कर्तापनके सहित किया जाता है, वह अन्तः करणकी शुद्धिका हेतु और भगवान्में प्रेम-विश्वास उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये वह भक्तिका ही एक अङ्ग है; परन्तु उसके साथ जवतक कर्तापनका सम्बन्ध है, तबतक उसमें व्यवधान अनिवार्य है। वह सर्वधा निरन्तर नहीं हो सकता।

जो स्मरण-चिन्तन प्रेमास्पद के वियोगमें — उनकी विरह-ज्याकुळता-में होता है — उसमें व्यवधान नहीं होता; क्योंकि उसमें कर्तापन और मोक्तापनका अस्तित्व नहीं रहता, एकमात्र प्रेम-ही-प्रेम रह जाता है। उस समय साधकका शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये वह क्रियासाध्य नहीं है।

जो कुछ कर्तापनके भावसे किया जाता है, उसका फल तत्काल नहीं मिलता, कालान्तरमें मिलता है। भगवत्-प्राप्ति और उनका प्रेम वर्तमानमें मिलता है। इसमें कालान्तरकी अपेक्षा नहीं। इससे भी यहीं सिद्ध होता है कि वह प्रयत्साध्य नहीं है।

जब साधक अपने-आपको सर्वथा भगवान्के समर्पण करके

उन्हींपर निर्भर हो जाता है, तब उसका कर्तापन सर्वथा गछ जाता है । करनेकी वासनाका अन्त हो जाता है उसकी अभिलाया भगवान्की 'अकारण कृपासे अपने-आप पूर्ण होती है । हृद्य प्रेमसे छका रहता है । करनेके द्वारा जो कुछ भिज है, उसके रागकी निवृत्ति हो जाती है और जो वर्तमानमें सर्वदा-सर्वत्र विश्वमान है, उसके विश्वासपर चित्त शुद्ध हो जाता है ।

जो सचमुच तिस्य वर्तमान है, वह (परमेश्वर) अपनेको और नो सदा-सर्वदा नहीं है—उसको भी प्रकाशित करता है। पर 'है' (परमात्मा) की प्रीति,—जो वास्तवमें नहीं है, उसकी निवृत्तिमें और जो है उस (परमात्मा) की प्राप्तिमें समर्थ है। इसिळिये भगवत्-प्रीतिका महत्त्व भगवान्से भी अधिक है। अतएव भगवद्विश्वासो साधकोंको भगवाप्रीति और विश्वास सर्वदा सुरक्षित रखना चाहिये।

(9)

किसी भी कर्मके फल्रूपमें प्राप्त परिस्थित और भोगसमुदायमें राग नहीं करना चाहिये; क्योंकि जिस प्राप्त पदार्थमें मनुष्यका राग होता है, उसी जातिके अप्राप्त पदार्थोंका चिन्तन होता है तथा उनके संस्कार अङ्कित होकर वासनाका रूप धारण कर छेते हैं। उससे अन्तःकरण मिल्न होता रहता है।

राग यानी आसिक्त, द्वेष यानी वैर-भाव—इन दोनोंका सम्ल नाहा करनेके लिये साधकको चाहिये कि इन्द्रिय-ज्ञानके अनुसार अनुकूल और प्रतिकृल प्रतीत होनेवाली परिस्थितियोंकी प्राप्तिमें जो सुख श्रीर दुःख होता है, उनमें किसी दूसरेको कारण न समझो । दूसरे व्यक्तियोंको, क्षुद्र जीवोंको या पदार्थोंको सुख-दुःखका कारण मान लेनेपर उनमें आसित और वैर-भाव होना अनिवार्य है । जवतक मनुष्यका किसी व्यक्तिमें या पदार्थमें राग-द्रेष विद्यमान रहता है, तवतक चित्त शुद्ध नहीं होता । उसके मनमें अनावस्थक संकर्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहता है ।

वास्तवमें यदि देखा जाय तो सुख-दु:खमें दूसरा व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ हेतु हैं भी नहीं । कोई पूछे कि कौन हेतु है, तो इस विषयकी मान्यता तीन भागोंमें वाँटी जा सकती है —

- (१) यह कि पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्मों के फल्रूपमें ही समस्त प्राणियोंको अनुकूल और प्रतिकृत्र भोग प्राप्त होते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है। यह मान्यता तो उन मनुष्योंकी होती है, जो देहाभिमानी और कर्मासक्त हैं। अपनी इस मान्यताके अनुसार उनका हुरे कामोंको छोड़कर, अच्छे कामोंमें प्रवृत्त होनेका निश्चय दृढ़ होता है, जो उनको उन्नतिशील बनानेमें सहायक होता है। इसिल्ये यह मान्यता भी एक प्रकारसे अच्छी है।
  - (२) सुख और दुःखकी प्राप्तिका कारण एकपात्र मनुष्यका प्रमाद अर्थान् प्राप्त-त्रिवेकका आदर न करना यानी उसका सदुपयोग न करना ही है, दूसरा कुछ नहीं; क्योंकि विचारवान् साधकको जब किसी प्रकारकी शारीरिक या मानसिक प्रतिकृत्वता प्राप्त होती है, तब वह उससे दुखी नहीं होता, विक्ति यह समझकर प्रसन्न रहता है कि प्रतिकृत्वता ही मनुष्यके जीवनको उन्नत करनेवाली है। जिसके

जीवनमें प्रतिकृष्टताका अनुभव नहीं होता, उसकी उन्नतिकी ओर प्रगति नहीं होती । यदि प्रतिकृष्ट परिस्थिति पैदा न होती तो शरीर और संसारसे अहंता-ममताका दूर होना प्रायः सम्भव ही नहीं था । अतः प्रतिकृष्ट परिस्थिति तो शरीर और संसारसे अलग करनेवाली है । जब शरीरमें अहंभाव और उससे सम्बन्धित जगत्में मेरापन न रहे, तत्र कोई भी परिस्थिति मनुष्यको सुख या दुःख देनेवाली हो ही नहीं सकती । यह मान्यना उन विचारशील साधकोंकी होती है, जो एकमात्र प्रमादको ही अहंता-ममताका हेतु समझकर अपने प्राप्त विवेकका आदर करनेवाले हैं ।

(३) तीसरी मान्यता हर एक परिस्थितिमें सर्वत्र और सर्वदा भगवान्की कृपाका दर्शन करनेवाले, भगवान्पर निर्भर प्रम विश्वासी भक्तोंकी होती है। वे अनुकूछ परिस्थितिमें तो इस भावनासे भगवान्की अहेतुकी कृपाका अनुभव करके उनके प्रेममें विभोर हो जाते हैं कि ने परम मुहद् प्रभु मेरी हर एक आवश्यकताका कितना अधिक ध्यानं रखते हैं । मुझ-जैसे अधम प्राणीपर भगवान्की कितनी दया है, जों अपनी सेत्रा कराकर मुझे अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये यह सामप्री और इनके उपयोगकी योग्यता दी है । एवं प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर वे यह सोचते हैं कि इस शरीरमें और संसारमें जो मैंनें प्रमादवश सुख मान लिया था, जिसके कारण मैं अपने परंग सुहद् प्रमुसे विमुख हो रहा या, उस शरीर और संसारसे विमुख करके अपनी मोर आकर्षित करनेके लिये भगवान्ने कृप।पूर्वक यह परिस्थिति दी है। भगवान्की कैसी अनुपम दया है कि वे अपने दासको हर समय हर एक प्रकारसे अपना प्रेम प्रदान करनेके लिये उत्सुक रहते

हैं | इस प्रकार प्रमुक्ती कृपाका अनुभव करता हुआ उनके प्रेममें विभोर होता रहता है ।

उपर्युक्त तीनों प्रकारकी ही मान्यता अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्राणीको उन्नतिशील बनाती है। इसके विपरीत जो दूसरे प्राणियोंको या पदार्थोंको अपने सुख और दुःखका हेतु मानता है, उसका सब प्रकारसे पतन होता है; क्योंकि जिस प्राणी या पदार्थको मनुष्य अपने सुखमें हेतु मान लेता है, उसमें उसका राग हो जाता है और जिसको दुःखका हेतु मानता है, उससे द्वेप हो जाता है। ये राग और द्वेष मनुष्यको उन प्राणी-पदार्थोंके चिन्तनमें लगाकर मनको मलिन और विक्षिप्त कर देते हैं। अतः उसको किसी भी समय शान्ति नहीं मिल्ती।

जब साधकका किसी प्राणीमें वैरभाव—हेप नहीं रहता, तब सबमें समान भावसे प्रेम हो जाता है। आसक्ति और खार्थको लेकर जो प्राणियों में प्रियता होती है वह प्रेम नहीं है, वह तो मोह है। अतः वह प्रियता, जिस-जिस व्यक्ति या पदार्थ में ममता होती है, वहीं होती है। विभु नहीं होती। उसमें हेशका अभाव नहीं होता। परंतु जो हेशका सम्ल नाश होनेपर समभावसे सबमें प्रेम होता है, वह विशुद्ध प्रेम है। उसमें किसीसे कुछ लेना नहीं रहता। अतः वह प्रेम देखनेमें प्राणियोंके साथ होनेपर भी वास्तवमें भगवान्में ही है।

शास्त्रोंमें जो सुख-दु:खको समान समझनेकी वात कही जाती है, उसका भी यही भाव मास्ट्रम होता है कि दोनोंका एक ही नतीजा हो। परिणाममें भेद न हो। उपर्युक्त प्रकारसे जब साधक सुख-दु:खका कारण दूसरेको न मानकर प्रारम्धको या प्रमादको अथवा भगवान्की अहैतुकी कृपाको मान लेता है, तब उसका दोनों प्रकारकी परिस्थितियोंमं भेद-भाव नहीं रहता । उसके लिये अनुकूल परिस्थितिके समान ही प्रतिकृत्ल परिस्थिति भी प्रसन्नता और विकासका कारण वन जाती है । साधक भोगसे योगकी और, मृत्युसे अमरताकी स्रोर तथा राग-द्रेषसे त्याग और प्रेमकी और साक्षित हो जाता है ।

उपर्युक्त भावनासे द्वाख 'उदार' बनानेमें और दु:ख 'विरक्त' बनानेमें समर्थ है, जिससे प्राणीका हित ही होता है । जो प्राणी सुख मिलने उर उसके उपभोगमें लोलुप हो जाता है और दु:ख आनेपर भयभीत हो जाता है, वह वेचारा सुख-दु:खका सदुपयोग नहीं कर पाता, जिसका न करना वास्तवमें अवनतिका मूल है।

सुख-दु:खमें साधन-बुद्धि करके उनका उपर्युक्त प्रकारसे उपयोग करना साधकके लिये परम आवश्यक है। सुख-दु:खके उपयोगयुक्त जीवनको जीवन मान लेना भूल है। जीवन तो वास्तवमें वह है, जिसका अनुभव सुख-दु:खसे रहित होनेपर होता है।

#### ( 80 )

सायकको चाहिये कि वह पर-दोष-दर्शनको सर्वधा त्याग दे, क्योंकि दोष करनेकी अपेक्षा दोषोंका चिन्तन अधिक पतन करनेवाला है। दोषोंको कियारूपमें करनेमें तो बहुत कितनाइयोंका सामना करना पड़ता है, परंतु दोषोंके चिन्तनमें किसी प्रकारकी कितनाई नहीं प्रतीत होती। इस कारण उनके चिन्तनमें रस लेनेकी वादत खाभाविक-सी हो जाती है। स्त आदतका त्याग करनेके छिये साधकको अपने दोष देखनेकी आदत डालनी चाहिये । जितनी गहराईसे वह अपने दोष देखेगा, उतना ही उसको अपने दोषोंका अधिक भास होगा । एवं जैसे-जैसे वह उन दोयोंको सचमुच दोप मानता जायगा—वे उससे दूर होते चले जायँगे। मनुष्य यह समझकर भी कि मुझमें अमुक दोष है, किसी-न-किसी अंशमें उसमें रस लेता रहता है और उसमें गुण-बुद्धि कर छेता है । यही कारण है कि अपनेमें जिस दोषको मनुष्य स्त्रीकार करता है, उसे भी छोड़ता नहीं । उससे चिपका रहता है। अत: साधकको चाहिये कि अपने दोपको गहराईसे देखे और विचारपूर्वक उसे छोड़नेका दृढ़ संकल्प करे। जो भूल अपनी समझमें आ जाय, उसको पुन: नहीं दोहराने । ऐसा करनेसे साधकका नीवन बहुत शीव्र परिवर्तित हो सकता है। अपने दोषोंको देखकर उनका त्याग कर देना ही लाभप्रद है । उनका चिन्तन करना नहीं: क्योंकि चिन्तन करनेसे उनका राग नहीं मिटता । मनुष्यका जीवन सर्वया दोषयुक्तं नहीं होता, उसमें गुण भी रहता ही है; परंतु उस गुणमें जो अभिमान है, वह भी दोष ही है। अतः सायकको गुंगोंके अभिमानको भी त्याग देना चाहिये । दोषोंकी उत्पत्ति न हो और गुणोंका अभिमान न हो, यही वास्तविक निर्दोषता है ।

#### ( 28 ) .

प्राणीके अन्तः भरणमें जिन दोपोंके कारण अशुद्धि या मिलनता है, वे दोप कहीं वाहरसे आये हुए नहीं हैं, स्वयं उसीके वनाये हुए हैं अतः उनको निकालकर अन्तः करणको शुद्ध वनानेमें यह सर्वया स्वतन्त्र है। मन्द्र मोन्द्रा है और पहना है कि भीरे प्रारम्भ ही कुछ ऐसे हैं भी भी भगतान्द्री और नहीं चर्गन देते, मुक्तपर भगवान्द्री कृषा मही है । भगतान्द्री भगवान्द्री कृषा मही है । भगतान्द्री भगवान्द्री है । असर्थ गण गण भग नहीं है । सत्त्रा नहीं है । आसर्थ गण गण भग भग नहीं है । सत्त्रा नहीं रहता । परिवास्त भगवे नहीं है । एक्ट मुद्र नहीं निच्या । परिविश्वित अनुकृत नहीं है । एक्ट नहीं निच्या । नमय नहीं निच्या आदिए इसी प्रकारके एक्ट प्रणाने का हैंद्र है हैना है, जो उसे अपने आध्यासिक एक्ट प्रणाने के प्रति प्रवासिक हों जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्रा हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्रा हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्रा हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्रा हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्र हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्र हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्र हो जाता है या इस प्रकारका संत्रीय का लेता है कि मनवान्द्री निस्त्र हो जाता है कि मनवान्द्री निस्त्र हो जाता है स्त्री का कुछा करेंगे, नहीं देखना ।

नापक्यों सोचना चाहिये कि जिन महापुरुपोंने भगतान्की श्राम अपनेको छोड़ दिया है, उनके जीवनमें क्या कभी निरुत्साह और निगज़ा आती है ! क्या वे किसी भी परिस्थितिमें भगवान्के सिवा अन्य किसी व्यक्ति या पदार्थको अपना मानते हैं ! उनके मनमें क्या किसी प्रकारकी भोग-वासना श्रेष रहती है ! यदि नहीं, तो फिर अपने वनाये हुए टोपोंके रुत्ते भगवान्की इच्छाका वहाना करके अपने मनमें स्पृध संतीप मानना या आव्यात्मिक उन्नतिमें दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति आदिको वाधक समझना अपने-आपको और दूसरोंको घोखा देनेके सिवा और क्या है !

यह सोचकर साधकको यह निश्चय करना चाहिये कि भगवान्की

प्रकृति जो कि जगत्-पाता है, उसका विवान सदैव हितकर ही होता है, वह किसीके विकासमें इकावट नहीं डाळती, वरं सहायता ही करती रहती है । कोई भी व्यक्ति या समाज किसीके सावनमें वावा नहीं डाळ सकता । कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका सहुपयोग करनेजर वह सावनमें सहायक न हो । भगवान्की कृपाशक्ति तो सदैव सब प्राणियोंके हितने छगी हुई है । जब कभी मनुष्य उसके सम्मुख हो जाता है, उसी समय उसका हृदय भगवान्की कृपासे भर जाता है।

सायकको चाहिये कि उसका अपना बनाया हुआ जो यह महान्दोध है कि जिनसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है, जो किसी प्रकार भी अपने नहीं हो सकते, उन मन, बुद्धि और इन्द्रियों के संधातस्त्य शरीरको और उससे सम्बन्धित पद्धींको अपना मान लिया है तया जिनपर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिये, उनपर विश्वास कर लिया है। एवं जिन परम सुहृद् परमेश्वरपर विश्वास करना चाहिये, जो सब प्रकारसे विश्वासके योग्य हैं और सजातीय होनेके नाते जो सचनुत्र सब प्रकारसे अपने हैं, उनपर न तो विश्वास करता है न उन्हें अपना मानता है और न वर्तमानमें उनकी आवश्यकताका ही अनुभव करता है। यही एक ऐसा महान्दोध है जिससे सब प्रकारके बंद्र-से-बंद्र दोप उत्पन्त हुए हैं और होते रहते हैं।

यह दोष्ट मनुष्यका अपना बनाया हुआ है । इसल्चिये स्त्रयं ही इसे दूर करना पड़िया । अपने बनाये हुए दोषको दूर करनेमें कोई भी सापक असमर्थ नहीं हो सकता । इसपर भी यदि उसे अपनी कमजोरीका भान हो, यदि वह अपनेको सचमुच असमर्थ सनम्रता हो तो उसे निर्वछताके दुःखसे दुखी होकर उस सर्वसमर्थ प्रभुकी शरणमें जाना चाहिये जो निर्वछोंके वछ हैं, पतितोंको पवित्र बनानेवाले और दीनवन्धु हैं। निर्वछताके दुःखसे दुखी साधकको उस निर्वछताका नाश होनेसे पहले चैन कैसे पड़ सकती है।

द्सरोंकी आछोचना करते समय प्राणीके मनमें ऐसे माव उठा करते हैं कि 'अमुक आचार्यने अमुक भूल की, जिससे उनके अनुयायियोंका विकास नहीं हुआ। अमुक नेतामें यह गलती है, अमुक समाजमें यह दौप है, अमुक्त सावक यह भूल करता है। अमुक समुदायके लोग इस अंशमें भूल करते हैं। हिंदुओंकी अमुक गलती है। अंग्रेजोंकी अमुक भूछ है। मुसल्मानोंने अमुक गलती की।' इस प्रकार वह सबके दोवोंका वड़ी चतुराईके साथ निरीक्षण करता है। उस समय सारे जगत्की बुद्धि एकत्र होकर उसमें आ जाती है। पर वही मनुष्य अपनी उस बुद्धिको अपने दोषोंके देखनेमें नहीं लगाता । यदि वह दूसरोंके उन दोयोंको देखना छोड़ दे, जो वास्तवमें उन होगोंमें हैं कि नहीं, कहा नहीं जा सकता । तथा उस स्वभावको छोड़कर अपने दोबोंको देखनेमें अपनी बुद्धिका प्रयोग करे और जो दोव समझमें आ जायँ, उनको छोड़ता चला जाय तो शीघ ही उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। सावकको चाहिये जो अपना नहीं है जो विश्वासके योग्य नहीं है, उसको अपना मानना, उसपर विश्वास करना छोड़ दे। जो अपनेको अनेक बार घोखा दे चुके हैं, उनका फिर कभी विश्वास न करे। कभी किसी भी परिस्थितिमें उनको अपना न समझे । एवं जो प्रमु अनादिकाल्से अपने साथी हैं जो सदा ही

उसके हितमें लगे हैं, जिनके साथ साधकका नित्य सम्बन्ध है, जिन्होंने कभी किसीको घोखा नहीं दिया, वेद-शास्त्र और संतलोग तथा अपना अनुभव भी जिसका साक्षी है, उन परम सुहृद् प्रभुपर विकल्परहित विश्वास करके उनको अपना मान ले—यही साधकका परम पुरुपार्थ है।

जो दोप अपने बनाये हुए हैं, उनको कोई दूसरा मिटा देगा, ऐसी आशा करना तथा उनको मिटानेसे निराश होना—ये दोनों ही बातें उचित नहीं हैं; क्योंिक ये खामाविक नियमके विरुद्ध हैं।

छोग कहते हैं कि 'भगवान् न्यायकारी हैं, परंतु साधकको तो यही समझना चाहिये कि 'वे तो सदैव दया करनेवाले हैं।' यही ! कारण है कि वे अपनी दी हुई शक्तियोंका दुरुपयोग करनेवालोंको दण्ड नहीं देते। यदि न्याय करते तो झूठ बोलनेवालोंकी जीभ उसी समय काट डालते। चोरी करनेवालोंके हाथ काट डालते; परंतु ऐसा नहीं करते। वे तो सदा प्राणीपर कृपा करते हैं और इस वातके लिये उत्सुक रहते हैं कि यह किसी प्रकार मुझपर विश्वास करके एक बार ऐसा मान ले कि 'मैं तेरा हूँ।'

जिनका चरित्र सुननेमात्रसे कामका सर्वथा नाश हो जाता है, जिनके कृपा-कटाक्षसे प्रेम प्राप्त होता है, जिनकी चरण-रजके लिये उद्धव-सरीखे तत्त्ववेत्ता भी चाह करते हैं—उन गोपीजनोंके चरित्रसे भी साधकको यही शिक्षा मिलती है कि एकमात्र प्रभुको ही अपना मानना चाहिये; क्योंकि वे एकमात्र श्यामसुन्दरको हो अपना मानती थीं। उन्होंने अपने-आपको मगवान्को समर्पण कर दिया था। उनका मन मगवान्का

ं मन हो गया था। उनकी आँखें मगवान्की हो गयी थीं। उनकी वाणी, प्राण और दारीर सब मगवान्के थे। वे अपने सम्बन्धियों और गायोंको तथा समस्त पदार्थोंको मगवान्का ही समझती थीं। वे जो कुछ भी करती थीं, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, मगवान्को सुख पहुँचानेके लिये ही करती थीं। उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें भगवान्की प्रसन्नताका उद्देश्य रहता था।

अतएव साधकको चाहिये कि वह जो कुछ करे, अपने प्रेमास्पदकी प्रसन्नताके लिये ही करे। और तो क्या, भोजन करे तो इसलिये कि मेरे न खानेसे मेरे प्रेमास्पदको कष्ट न हो जाय। भूखा रहे तो इसोलिये कि आज मेरे प्रेमास्पद इसीमें प्रसन्न हैं, इसीलिये उन्होंने मुझे मोजन करनेका मौका नहीं दिया। इसी प्रकार हर एक प्रवृत्तिमें भगवान्की प्रसन्नताका अनुमव करता हुआ सदा उनसे प्रेम बढ़ाता रहे या उनकी प्रेमप्रातिकी बाट जोहता रहे।

साधकको अपना जीवन सर्वथा भगवान्के समर्पण कर देना चाहिये। उसकी ऐसी सद्पावना होनी चाहिये कि भरा जीवन भगवान्के लिये है। मुझे उनका न होकर एक क्षणभर भी नहीं जीना है। भगवान् मुझे अपना मार्ने चाहे न मार्ने, पर मैं कभी किसी दूसरेका होकर नहीं रहूँगा।

यदि साधकके मनमें यह मान आये कि भगवान्कों मैं जानता नहीं, मैंने उनको कभी देखा नहीं तो निना देखे और बिना जानकारीके उनपर कैसे विश्वास किया जाय और उनको कैसे अपना माना जाय तो अपने मनको समझाना चाहिये कि त् जिन- जिनपर विश्वास करता है और जिनको अपना मानता है क्या उन सबको जानता है ! विचार करनेपर माल्म होगा कि नहीं ! जानता तो भी विश्वास करता है और उनको अपना मानता है ! जिनको भ्रष्टीभाँति जान छेनेके बाद, न तो वे विश्वास करनेयोग्य हैं और न वे किसी प्रकार भी अपने हैं, उनमें जो विश्वास तथा अपनापन है, वह तभीतक है जबतक उनकी वास्तविकताका ज्ञान नहीं है; परंतु भगवान् ऐसे नहीं हैं । उनको अपना माननेवाला और उनपर विश्वास करनेवाला मनुष्य जैसे-जैसे उनकी महिमाको जानता है, वैसे-ही-वैसे उसका विश्वास और प्रेम नित्य नया वहता जाता है; क्योंकि वे विश्वास करनेयोग्य हैं और सचमुच अपने हैं ।

जिस साधकका ऐसा निश्चय हो कि भैं तो पहले जानकर ही मानूँगा, बिना जाने नहीं मानूँगा, तो उसे चाहिये कि जिन-जिनपर उसने बिना जाने विश्वास कर लिया है और उन्हें अपना मान रक्खा है, उन सबकी मान्यताको सर्वथा निकाल दे | किसीको भी बिना जाने न माने | ऐसा करनेसे भी उसका अपना बनाया हुआ. दोष नाश होकर चित्त शुद्ध हो जायगा | तब उस प्राप्त करनेयोग्य तत्त्वको जाननेकी सामर्थ्य उसमें आ जायगी और वह उसे पहले जानकर पीछे मान लेगा | इसमें भी कोई आपित नहीं है | यह भी उनको पानेका एक उपाय है |

जिन्हें मनुष्य अपना मान छेता है और जिनपर विश्वास करता है, क्या उनमें स्वाभाविक प्रेम नहीं होता ? क्या उनमें प्रेम करनेके छिये मनुष्यको पाठ पढ़ना पड़ता है ? क्या किसी प्रकारका कोई अनुष्ठान करना पड़ता है या कहीं एकान्तमें आसन लगाकर चिन्तन करना पड़ता है ! क्या यह सबका अनुभव नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, चल्कि अपने-आप अनायास ही प्रत्येक अवस्थामें खत: प्रेम हो जाता है।

साधकको चाहिये कि प्रतिदिन शयनके पूर्व भलीभाँति अपने सारे दिनके जीवनका प्राप्त विशेकके द्वारा निरीक्षण करे अर्थात् किन-किन दोपोंका किन-किन कारणोंसे कितनी वार दिनभरमें मुझपर आक्रमण हुआ । उस निरीक्षणसे जो असावधानी समझमें आये, उसे स्पागनेका दृढ़ संकल्प करे और उस दोपके विपरीत भावकी अपनेमें स्थापना करे । यदि निध्या बोल दिया हो तो जिस प्रलोभन-से वह दोप हुआ है उसकी तुलना सत्यभापणकी महिमाके साथ भरके अपने मनको समझाये ताकि पुनः वह किसी प्रकारके प्रलोभनसे आकर्षित न हो तथा यह संकल्प करे कि 'में निध्यावादी नहीं हूँ । अब कभी भी मैं झूठ नहीं बोल्डेंगा ।' इसी प्रकार काम, कोंध आदि हर एक दोशोंके विषयमें समझना चाहिये।

प्रातः उठनेके पश्चात् जिस-जिस कार्यमें प्रवृत्त हो, उससे पूर्व विवेकपूर्वक मलीगाँति निर्णय कर ले कि मेरेद्वारा जो कार्य होने जा रहा है, उससे किसोका अहित या किसीके अधिकारका अपहरण तो नहीं हो रहा है। जिन कार्यों में दूसरों का हित, उनके अधिकारकी रक्षा निहित हो, उन कार्यों से कत्ती ग्रुद्धि आती है और परस्परमें स्नेहकी एकता सुदृढ़ होती जाती है। हृद्य प्रीतिसे भर जाता है। साधक किसीका ऋणी नहीं रहता। ऐसा होनेपर

Ţ

सायकके जीवनमें खाधीनता का जाती हैं। उसे प्रेम, विवेक और योगकी प्राप्ति होती है, जो मानव-जीवनका छस्य है; क्योंकि प्रेमसे भक्ति, विवेकसे मुक्ति, योगसे शक्ति खतः प्राप्त होती है।

यदि सम्भव हो तो सात दिनमें एक बार, जिनसे खभाव मिलता हो—ऐसे सत्सङ्गी भाइयोंके साथ बैठकर आपसमें विचार-विनिमय करे और उनके सामने अपने दोगोंको विना किसी संकोच तथा छिपावके स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट कर दे तथा उनको हटानेके लिये उनसे परामर्श ले। ऐसा करनेसे साधकके दोष शीघ्र ही मिट सकते हैं।

( १२ )

जन्नतक मनुष्यका चित्त ग्रुद्ध नहीं होता, तवतक वह जिनका चिन्तन करना चाहता है, उसका नहीं कर पाता और जिसका नहीं करना चाहता, उसका चिन्तन होता रहता है। जो काम उसे करना चाहिये, उसे नहीं करता और जो नहीं करना चाहिये, उसे करता है।

इसिंख्ये सायकको चाहिये कि जिस समय जो काम उसे कर्तव्यरूपमें प्राप्त हो, उसके करनेमें अपनी त्रिवेकशिक और क्रिया-शिक्तको पूर्णरूपसे छगाकर पूर्ण वैर्य, उत्साह और सावधानीके साथ जिस ढंगसे उसे करना चाहिये, वैसे ही करे। उसके करनेमें न तो आल्स्य करे और न जल्दीवाजी करे। हर एक प्रवृत्तिके आरम्भमें यह विचार कर ले कि जो काम मैं करना चाहता हूँ, उससे किसीके अधिकारका अपहरण तो नहीं होता है ? वह किसीके अहितका कारण तो नहीं है ? यह सोचकर अपने प्रमुकी सेवाके नाते उस कामको कुवालतापूर्वक पूरा करे । ऐसा कोई काम न करे जिससे भगवान्का सम्बन्ध न हो, जो भगवान्की आज्ञा और प्रेरणाके विरुद्ध हो ।

प्रवृतिके बाद निवृत्तिका आना अनिवार्य है । अतः जो काम कर्तव्यक्तपसे प्राप्त हो, उसे उपर्युक्त प्रकारसे पूरा कर देनेपर निवृत्तिकालमें साधकते चित्तकी स्थिरता और अपने प्रेमास्पद्के प्रेमकी लालसाकी जागृति अवस्य होती है । अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन अपने-आप शान्त हो जाते हैं ।

कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है। जिस कामको लोग साधारण और छोटा कहते हैं, वह कुरालतापूर्वक ठीक—जैसे, जिस माबसे फरना चाहिये, वैसे किया जानेपर वह साधकके लिये किसी भी उत्तम-से-उत्तम माने जानेवाले कामसे कम नहीं रहता; क्योंकि कर्म करनेकी आवश्यकता किसी प्रकारके फटकी कामनाके लिये नहीं, किंतु करामें जो कियाशक्तिका वेग है, उसे पूरा करनेके लिये है।

उक्त भावसे कर्म करनेपर कर्तापन और भोक्तापन अपने-आप विलीन हो जाते हैं। जो उद्देश्य वड़े-बड़े साधनोंसे किटनाईके साथ बहुत कालमें पूरा नहीं होता, उसकीं सिद्धि अनायास थोड़े ही समयमें अपने-आप हो जाती है।

कर्मके रहस्यको न जाननेके कारण साधारण मनुष्य, जो काम जिस समय करना चाहिये, उसे उस समय नहीं करते एवं जब करते हैं, तब उसे भाररूप समझकर, जैसे-तैसे पूरा कर देनेके भावसे करते हैं। पूरी शक्ति लगाकर नहीं करते। अतः उनका राग नष्ट नहीं होता। इससे जिस कालमें ने कर्मसे नियुत्त होते हैं, उस कालमें भी उनके अन्तःक्तरणमें नाना प्रकारके न्यर्थ संकल्पोंकी स्फुरणा होती रहती है; क्योंकि उनमें कियाशक्तिका वेग बना रहता है अथवा वह काल आलस्य या निहामें चला जाता है।

मतुष्य-जीवनका समय सत्र-का-सत्र अमृत्य है, अतः उसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिये। उसमें भी जो निवृत्तिकार हैं, जिस समय मतुष्यके सामने कोई करने योग्य कर्म नहीं रहता वह समय तो खास तौरपर अपने परम प्रेमास्पद प्रभुका समरण-चिन्तन करते हुए उनके प्रेममें इवे रहनेका ही है। ऐसे मौकेमें यदि साधकके चित्तमें अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहे या तमोगुणकी चित्तमें अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहे या तमोगुणकी चित्तमें अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहे या तमोगुणकी चित्तमें अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहे या तमोगुणकी चित्तमें अनावस्यक संकल्प और व्यर्थ चिन्तन होता रहे या तमोगुणकी चहिये कि उसकी भूळ क्या हो सकती हैं! इसिटिये साधकको चाहिये कि उसे जो कर्म कर्तव्यक्षपसे प्राप्त हो, उसको पहले वताये हुए प्रकारसे भगवानके नाते, उनकी आजा और प्रेरणाके अनुसार उनकी दी हुई शिकका कुशलतापूर्वक प्रयोग करके पूरा करता जाय । जैसे-जैसे सायक प्राप्त-कर्तव्यको ठीक-ठीक पूरा करता जाता है, वैसे-ही-वैसे उसकी समस्त प्रवृत्तियाँ निवृत्तिमें बदळ जाती हैं।

नो काम जिस प्रकार करना चाहिये, उस प्रकार वैर्य और उ साहपूर्वक, साववानीसे न किया नानेपर, उसका परिणाम खास्थ्यके छिये तथा समाज और देशके छिये भी हितकर नहीं होता। इस दृष्टिसे भी साधकको हर एक काम, चाहे वह खान-पान सम्बन्धी साधारण हो, त्वाहे परिवार, समाज, देशसे सम्बन्ध रखनेवाज हो—ठीक-ठीक करना चाहिये।

जिस समय साधक जिना कर्म किये रह सके अर्थात् उसे न तो कोई काम कर्त-यह्नपूर्स प्राप्त हो और न किसी कामको करनेके जिये किसी प्रकारकी कियाशिकका नेग हो, उस समय कर्मका करना आन्द्रयक्त नहीं है। क्रम करनेकी नात तो उसी समयके छिये कही जाती है, जन सायकको कर्म करना आवश्यक हो जाय।

सही प्रवृत्ति होनेपरं सहज निवृत्ति स्वतः प्राप्त होती है। सहज निवृत्ति उर्यो-उपों स्थायी और स्थिर होती जाती है, त्यों-ही-त्यों मनमें स्थिरता, हदयमें प्रीति और विचारका उदय अपने-आप होता जाता है, जो कि मानवकी माँग हैं।

## ( {3 )

पहले यह बात कही गया था कि कर्तन्यरूपसे प्राप्त कार्यको धैर्च और उत्साहपूर्वक पूरा कर देनेसे करनेकी वासना मिटकर स्वतः ही सहज निवृत्ति प्राप्त होती है और साथकका चित्त ग्रुद्ध होता चला जाता है।

अत्र यह शिवार करना चाहिये कि मनुष्यका हरेक कार्य, उसकी हरेक प्रवृत्ति, ग्रुद्ध और सही अर्थाच् जैसी होनी चाहिये, ठीक वैसी कैसे हो ! विचार करनेपर माइम होगा, हरेक प्रवृत्तिके पहले कर्ताके मनमें उसमें प्रवृत्त होनेका संकल्प उत्पन्न होता है । अतः प्रवृत्तिकी शुद्धिके लिये संकल्पकी शुद्धि अनिवार्य है ।

बुरे संकल्प और भावनाका स्थाग करके, अच्छे संकल्प और विच्छी भावनाको स्वीकार करनेसे संकल्पकी छुद्धि होती है। बुरे संकल्प और बुरी भावना उसको कहते हैं, जिसमें किसीका अहित निहित हो तथा अच्छे संकल्प और अच्छी भावना ने हैं, जिनमें हित भरा हो । जिसमें दूसरोंका हित होता है उसीमें साधकका भी हित होता है असमें अपना भी अहित होता है और जिसमें दूसरेका अहित होता है, उसमें अपना भी अहित हो होता है । दूसरेके साथ की हुई भटाई ही अपने प्रति भटाई होती है । दूसरेके साथ की हुई वुराई ही अपने प्रति वुराई होती है । इसमें कुछ भी संदेह नहीं है; तथापि मनुष्य दूसरेका अहित करके अपना हित चाहता है, यह बड़ी भारी भूछ है ।

संकल्पकी गुद्धिके लिये वेदोंमें ईश्वरसे प्रार्थना करनेका प्रकार वताया गया है। इसके लिये 'शिवसंकल्प' नामका एक प्रकरण गुरू यजुर्वेदमें आता है—ऐसा सुना है।

शुभ संकर्शोंका चित्तपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे चित्तकी श्रीच सुगमतासे हो जाती है। इसिंखिये सावकको चाहिये कि यदि संकल्प करना ही हो, संकल्प किये बिना मन न माने तो श्रुम संकल्प ही करना चाहिये। अश्रुम संकल्प कभी नहीं करना चाहिये।

यदि मनमें ऐसी शङ्का उठे कि क्या चित्त शुद्ध होनेके पहले शुभ संक्रतोंका करना साधकके वशकी वात है ? क्या वह इसमें स्वाधीन है ? तो यों समझना चाहिये कि किसीका भी चित्त पूर्णक्रपसे अशुद्ध नहीं होता । उसमें अशुद्धिके साथ-साथ शुद्धिका अंश भी अवस्य रहताहै । उसीके प्रमावसे मनुष्यके मनमें अपना सुधार करनेकी इच्छा होती है । अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य दुरे संकल्पोंका त्याग करके अच्छे संक्रत्योंको करनेमें स्वाधीन है । भगवान्की अहैतुकी कृपासे वह इस कार्यमें सफळ हो सकता है । संकल्पके अनुसार ही मनुष्यकी प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः ग्रुम संकल्पोंसे मनुष्यकी ग्रुम कार्योमें प्रवृत्ति होती है और उन कार्मोंको भगवान्के नाते धैर्य और कुशळतापूर्वक पूरा करनेसे कर्ताका भगवान्से . सम्बन्ध हो जाता है।

यह नियम है कि जिसपर मनुष्यका विश्वास होता है उसीसे सम्बन्ध होता है, जिससे सम्बन्ध होता है वही प्रिय होता है, प्रियका ही स्मरण होता है, जिसका स्मरण होता है, उसीका चिन्तन होता है और यह चिन्तन ही आगे जाकर ध्यान, समाधि बन जाता है। जब साधक समाधिके रससे भी उपरत हो जाता है, उसे भी नहीं चाहता, तब उसे विशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति होती है।

यह बात पहले कही गयी थी कि चिन्तन करने योग्य एकमात्र प्रमु हैं; क्योंकि जो सदा हैं, सब जगह हैं और खयंप्रकाश हैं, वे ही चिन्तनहारा प्राप्त हो सकते हैं। शरीर या मोग्यपदार्थ एवं संसार चिन्तन करने योग्य नहीं हैं; क्योंकि जो सदा सब जगह नहीं हैं, जो अनित्य और जड हैं, उनकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती। अतः उनका चिन्तन करना व्यर्थ है। मगबान्का चिन्तन ही सार्यक चिन्तन है। अतएय साधकको निरन्तर प्रमुक्ता ही चिन्तन करना चाहिये। प्रभुका चिन्तन करनेके लिये उनपर विश्वास करना और उनको अपना मानना आवश्यक है।

जो वास्तवमें अपने नहीं हैं, जिनको मनुष्य मूलसे अपना मानता है, जिस माने हुए सम्बन्धका विष्छेद अवश्य होनेवाला है, उन अनित्य क्षग्रम हुर पदार्थोंको जबतक सावक नित्य और अपना मानता रहता है, तबतक वह अपने सन्चे नित्य सम्बन्धी परम प्रेमास्पद प्रमुको पूर्णस्त्यसे अपना नहीं मान पाता। इसिल्ये साधकको चाहिये कि उसका जो शरीर और संसारमें भी पन और अपनापन मृल्से माना हुआ है, उसका सर्वतोभावसे परित्याग कर दे। ऐसा करनेसे उसका अपने नित्य सखा—स्वभावसे ही छुड़्द् प्रमुमें अपनापन स्वतः हो जायगा। जो भाव त्यागसे प्रांत होता है, उसे प्राप्त करनेमें मनुष्य सदैव स्वतन्त्र है; क्योंकि त्याग करनेमें कोई भी पराधीन नहीं है।

योग, त्रोध और प्रेम किसी क्रियाका फल नहीं है । इनका सम्बन्ध साधककी चित्तशुद्धिसे है । चित्त शुद्ध होनेपर योगीको योग, विचारशीलको बोध और प्रेमीको प्रेम स्वतः प्राप्त होता है । चित्तकी शुद्धि उन महापुरुपोंके सःसङ्गसे होती है, जिनका भाव शुद्ध हो गया है, अतः साधकको चाहिये कि सरपुरुपोंका सङ्ग प्राप्त करके अपने साधनका निर्माण करे और उनके आज्ञानुसार तत्परतासे साधनमें लग जाय । अपने प्राणोंसे भी साधनका महत्त्व अधिक समझे ।

सत्पुरुशेंका:सङ्ग मिडनेमें प्रारव्यको हेतु नहीं मानना चाहिये। सत्पुरुशेंका सङ्ग भगवान्की अहैतुकी क्रयासे मिछता है एवं हरेक परिस्थितिमें प्रमुक्ती क्रपाका दर्शन करनेसे और उसका आदर करनेसे मगवान्की क्रया फडीमृत होती है। अतएव सायकको भगवान्की क्रयापर विस्वास करके प्राप्त-शक्ति और परिस्थितिके अनुसार सन्धुरुषोंके सङ्ग्की प्राप्तिके छिये सची अभिद्यायाके साथ चेष्टा करते रहना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे सत्सङ्ग्की प्राप्ति अवस्य हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अशुम संकल्पोंके त्यागसे शुम संकल्पोंकी पूर्ति स्वतः होने रुगती है । उससे उत्हृष्ट मोगोंकी प्राप्ति हो जाती है । पर जो साधक अपनेको शुम संकल्पोंकी पूर्तिके सुखमें आबद्ध नहीं करते उन्हें सब संकल्पोंकी निवृत्तिद्वारा योगके रसकी प्राप्ति होती है । जो साधक योगके रसमें भी आबद्ध नहीं होते, उन्हें विवेकपूर्वक सद्गति अर्थात् मोक्ष प्राप्त होता है। पर जो साधक मोक्षकी भी उपेक्षा कर देता है, उसे परम प्रेमकी प्राप्ति होती है, जो वास्तवमें पाँचवाँ पुरुपार्थ है, जिसके प्रभावसे पूर्णबहा, सिचदानन्द वन अपनी महिमामें नित्य ज्यों-का-त्यों स्थित रहता हुआ ही जीव-भावको स्वीकार करता है । सम्पूर्ण संसार जिसके एक अंशमें है, वह अनन्त बहा प्रेमियोंकी गोदमें खेलता है ।

भगवान्में जिस प्रकार ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा है, उसी प्रकार उनका माधुर्य भी अनन्त है। वे छः दिनकी अवस्थामें पूतनाके प्राण चूसकर ऐश्वर्यकी लीला करते हुए ही, अपनी अहैतुकी कृपासे उसे वह गति भी प्रदान कर देते हैं जो कि बड़े-बड़े तपस्थी, योगियोंको भी बड़ी कठिनाईसे मिलती है। उन्होंने ब्रह्माके अभिमानका नाश करनेके लिये और गौओं तथा गोप-गोपियोंके वात्सल्य-प्रेमकी लालसाको पूर्ण करनेके लिये स्वयं वस्स और वस्सपाल बनकर अपने ऐश्वर्य और माधुर्यको प्रकट करनेवाली कैसी अद्भुत लीला की।

जो प्रमु अपने प्रेमीके लिये अपनी ऐश्वर्य-शक्तिको भूलकर प्रेमीके वश्में हो जाते हैं, अपने प्रेमीको प्रेमास्पद बनाकर स्वयं उसकें प्रेमी वन जाते हैं; उस प्रेमीके द्वारा प्रेमपूर्वक दिये हुए 'पत्र-पुष्प,: फल-जल आदि साधारण-से-साधारण पदार्थोंके लिये लालायित रहते हैं। उन प्रभुके साथ प्रेम न करके यह मनुष्य उनसे प्रेम करता है, जो इससे प्रेम करना नहीं चाहते। यह उनको चाहता है, जो इसे नहीं चाहते। उनको अपना मानता है, जो कभी इसके नहीं हुए। इससे बड़ा प्रमाद और क्या होगा?

#### ( 38)

पहले चित्त-शुद्धिके लिये मुख-भोगकी इच्छाओं के त्यागकी बात कही गयी थी। अब विचार यह करना है कि मुख-भोगकी इच्छा उत्पन्न कैसे होती है और इसका त्याग कैसे हो सकता है ! विचार करनेपर पता लगता है कि इसके त्यागके दो उपाय हैं—एक विचार, दूसरा प्रेम; क्योंकि अविचारके कारण शरीरमें अहंभाव हो जानेसे और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंमें मेरापन हो जानेके कारण ही मोगेच्छाओंकी उत्पत्ति होती है।

यह हरेक मनुष्यके अनुभवकी बात है कि जब उसका किसीके प्रति क्षणिक प्रेम भी होता है, तब उस समय वह अनायास प्रसन्तता-पूर्वक अपने प्रेमास्पदको सुख देनेकी भावनासे अपने सुखका त्याग कर देता है। उस समय उपभोगकी स्मृति छुन्त हो जाती है और उसे अपने प्रेमास्पदको सुख देनेमें ही रस मिलता है। उस रसके सामने उपभोगका रस फीका पड़ जाता है। जब साधारण प्रेमकी यह बात है, तब जो प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले हैं, हरेक प्राणीके साथ सदा ही प्रेम करते हैं, प्रेम ही जिनका खमाव है, ऐसे परम प्रेमास्पद प्रमुके प्रेमकी जिसको जालसा है, उस प्रेमीकी सब प्रकारके सुखभोग-

सम्बन्धी इच्छाओंका त्याग अपने-साप विना प्रयत्नके हो जाय, इसमें आश्चर्य ही क्या है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेमसे भी इच्छाओंका त्यान अनायास ही हो सकता है ।

जितनी भी उपभोगकी इच्छाएँ हैं, वे सब शरीरमें अहंभाव हो जानेके कारण उत्पन्न होती हैं। शरीरके साथ एकता न होनेपर किसीके मनमें उपभोगकी इच्छा नहीं होती। अत: विचारके हारा जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, तब भोगेच्छाओं-का त्याग भी अपने-आप हो जाता है और इच्छाओंका सर्वथा अमाव हो जाना ही अन्त:करणकी शुद्धि है। त्याग और प्रेमका धनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रेमसे त्याग होता है और त्यागसे प्रेम पुष्ट होता है। अत: साधकको चाहिये कि अपने प्रेमास्पद प्रभुके नाते हरेक प्राणीको सुख पहुँचानेकी भावनासे अपने सुख-भोगकी सामग्रीको उनकी सेवामें लगा दे। सेवाभावसे मनुष्यका अन्त:करण बहुत ही शीध शुद्ध होता है और विशुद्ध अन्त:करणमें प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमकी टालसा अपने-आप प्रकट हो जाती है।

साधकको चाहिये कि प्राप्त शक्तिके द्वारा प्रमुके नाते दूसरोंके अधिकारकी पूर्ति करता रहे और किसीपर अपना कोई अधिकार न समझे। शरीरिनर्वाहके लिये आवश्यक पदार्थोंको भी दूसरोंकी प्रसन्नताके लिये, वनके अधिकारको सुरक्षित रखनेके लिये ही स्वीकार करे जो कि लेनेके रूपमें भी देना ही है; क्योंकि इस शरीरसे जिनके अधिकारकी पूर्ति होती है, उनका ही तो इसपर अधिकार है। जब साधक शरीर और प्राप्त वस्तु तथा सब प्रकारकी शक्तियोंको अपने प्रमुक्ती मानता

है, उनपर अपना कोई अधिकार नहीं मानता, उनसे किसी प्रकारके उपमोगन्नी आज्ञा भी नहीं करता, तब उसके द्वारा जो कुछ होता है, वह त्याग और प्रेम ही है, जो अन्तःकरणकी ग्रुद्धिका सुख्य साधन है।

प्रेनका अधिकारी प्रेमी ही होता है, मोगी नहीं; क्योंकि उप-भोगसे प्रेममें शिषिलता आ जाती है । यदि गम्मीरतासे विचार किया जाय तो यह समझमें का जाता है कि जीव और ईश्वर दोनों ही प्रेमी हैं । इनमेंसे कोई भी भोगी नहीं है । जीवमें जो भोगबुद्धि जाग्रत् होती है, वह केवल देहके सम्बन्धसे होती है । खाभाविक नहीं है और देहका सम्बन्ध अधिचारसिद्ध है, यह सभी दर्शनकार नानते हैं । अतः प्रेमके लिये विवेकपूर्वक देहसे असंग होकर चाहरहित होना परन आवश्यक है ।

. ईखर और जीव दोनों प्रेमी होते हुए भी दोनोंके प्रेममें बड़ा अन्तर होता है; क्योंकि ईखर चाहसे रहित और समर्थ भी है। जीव चाहसे रहित तो है परंतु समर्थ नहीं है। जीवनों प्रेमकी भूख है। इसिल्ये वह प्रेम करता है और ईखर माधुर्यभावसे प्रेरित होकर जीवको प्रेम प्रदान कारनेके निये उससे प्रेम करता है। ईखर सब प्रकारसे पूर्ण और सर्व्या असङ्ग है, अतः उसमें किसी प्रकारकी चाह नहीं होती।

जीव जो मोगोंका और उनकी चाहका त्याग करता है, उसमें कोई महत्त्वकी वात नहीं हैं; क्योंकि मोगोंको मोगनेका परिणाम तो रोग हैं। उससे दचनेके छिये उनका त्याग अनिवार्य है। इसके सिवा ती परें। जो पुष्ट वस्तु और कर्मशिक प्राप्त है, वह भी ईश्वरकी ही दी हुई है। अतः उनवा त्याम करना भी कोई वड़ी भारी उदारता नहीं है। इसी प्रवार सह्मतिये ज्याक्यका त्याम कर देना भी कोई एट वहीं जान नहीं है; क्योंकि साव प्रकारके भोगोंकी चाहसे रहित होने वह दूर्मित तो होनी ही नहीं। इतनेपर भी जीवकी इस ईमानदारी की अभेत उसके नाममावके त्यामको भी ईश्वर अपने सहज कुपाछ का मावने जीवकी वहीं भारी उदारता मानते हैं और जीवपर ऐसा प्रेम प्रमंते ही कि स्वयं पूर्णकाम होनेपर भी जीवसे प्रेम करनेकी कामनाका अपने ही कि स्वयं पूर्णकाम होनेपर भी जीवसे प्रेम करनेकी कामनाका अपने ही शारेप कर लेते ही; क्योंकि प्रेम ईश्वरका स्वभाव है और जीवकी मानते ही। अतः जो उनसे प्रेम करता है, ईश्वर उसका अपने की ग्राणी मानते ही। सचमुच एकमाव ईश्वर ही प्रेमी ही; क्योंकि ग्रेम प्रदान करनेकी सामध्य अन्य किसीमें नहीं है।

भोगी मनुष्य प्रेमका अधिकारी नहीं होता । वह तो सेवाका आध्यारी हैं । प्रेमका अधिकारी तो चाहसे रहित ही होता है; क्योंकि चाहयुक्त व्यक्तिके साथ किया हुआ प्रेम स्थायी नहीं होता । वह उस प्रेमकी भी अपनी चाह-पृतिका साधन मान हेता है । अतः प्रेमका आदर नहीं कर पाता ।

#### ( 24)

पहरे प्रेम और विचारको अन्तःकरणकी शुद्धिका हेतु बताया गया था; क्योंकि विचारसे देहाभिमानका त्याग और प्रेमसे अपने-आपका समर्पण होनेसे अपने-आप निर्वासना आ जाती है। सब प्रकारकी चाहका अभाव हो नाना ही अन्तःकरणकी परम शुद्धि है। जनतक मनुष्यके राग-देप समृत्र नष्ट नहीं हो जाते, तवतक वह चाहसे रहित नहीं हो पाता और जवतक वह अपनी प्रसन्नताका कारण अपनेसे भिन्न किसी व्यक्ति, वस्तु, अवस्था या परिस्थितिको मानता है, तत्रतक राग-द्वेपका अन्त नहीं होता । इसलिये साधकको चाहिये कि वह अपने विकासका अर्थात् उन्नति या प्रसन्नताका हेतु किसी दूसरेको न माने ।

विचार करनेपर माछ्म होता है कि किसी व्यक्ति, सम्पत्ति या परिस्थितिपर मनुष्यकी उन्तित या प्रसन्तता निर्भर नहीं है; क्योंकि अज्ञानवश अपनी प्रसन्ताका हेतु समझकर वह जिसका जितना संग्रह करता है, उतना ही पराधीनताके जाल्में फँस जाता है। एवं पराधीनता किसीकी प्रसन्ततामें हेतु नहीं है, यह प्राणीमात्रका अनुमत्र है। स्वाधीनता, सामर्थ्य और प्रेम—यह मनुष्यकी स्वामाविक माँग है, जो किसी प्रकारके संगठनसे या संग्रहसे पूरी नहीं हो सकती और स्वामाविक माँगकी पूर्तिके विना किसीको वास्तविक प्रसन्तता नहीं मिल्नी।

प्रत्यक्ष देखा जाता है कि स्वावल्म्बी मनुष्य जितना सुबी और प्रसन्त रहता हैं, पराधीन व्यक्ति कभी वैसा प्रसन्त नहीं रह सकता। मनुष्य अज्ञानसे ऐसा मान लेता है कि मुझे बड़ा भारी अधिकार मिलनेसे या बहुत-सी सन्पत्ति मिलनेसे मैं सुखी हो जाऊँगा, परंतु जैसे-जैसे वैभव बढ़ता है, वैसे-ही-वैसे उसके जीवनमें पराधीनता, भय, रोग, भोगासिक और कठोरता आदि बढ़ते जाते हैं, जो प्रत्यक्ष ही दु:खके कारण हैं। इसलिये साधकको चाहिये कि उसने संसारसे जो कुछ लिया क् वह वापस छोटाकर अर्थात् प्राप्त हुई सम्पत्ति और शक्तिके द्वारा उसकी सेवा करके उससे उन्मण हो जाय तथा उससे कुछ ले नहीं। एवं अपने-आपको भगवान्के समर्पण करके अर्थात् उनका होकर भगवान्से उन्मण हो जाय। इस प्रकार जब उसपर किसीका ऋण नहीं रहता, तब अन्त:करण अपने-आप परम पवित्र हो जाता है।

भगवान्से भी यही प्रार्थना करे कि 'भगवन् ! मुझे आप अपने. किसी भी काममें आने योग्य वना छीजिये । मैं आपकी प्रसन्नताके, छिये आपका खिछौना वन जाऊँ या जिस किसी स्थितिमें रहकर आपका कृपापात्र वना रहूँ । इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ, नहीं चाहिये ।'

यदि कोई कहे कि भगवान् तो पूर्णकाम हैं। अपनी महिमामें ही सदा प्रसन्न हैं। उनको अपनी प्रसन्नताके लिये जीवकी क्या आवश्यकता है ? तो कहना चाहिये कि भगवान्की पूर्णता एकदेशी नहीं होती। वे तो सभी प्रकारसे पूर्ण हैं, अतः जिसकी जैसी माँग होती है, उसे वे उसी प्रकार पूर्ण करते हैं। वे पूर्णकाम हैं तो भी अपने आश्रित प्रेमीकी माँग पूर्ण करनेमें उनको आनन्द मिलता है।

जो सर्वसमर्थ नहीं होता, उस मनुष्यके पास जाकर कोई कहे कि 'आप मुझे किसी कामपर रख छीजिये, छोटे-से-छोटा कोई भी काम करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है' तो आवश्यकता न होनेपर वह यही कहेगा कि 'मेरे पास लभी कोई काम नहीं है । में तुमको नहीं रख सकता ।' क्योंकि वह इतना समर्थ नहीं है कि समीको रख जबत्तु मगवान् तो सर्वसमर्थ हैं। उनके पास तो किसी बातकी वह च्य कमी नहीं है। फिर जो एकमात्र उनको प्रेम हो चाहता है, जिसको अन्य किसी प्रकारके सुखकी चाह नहीं है, उसको सर्वसमर्थ प्रमु कैसे निराश कर सकते हैं। वे तो खयं उसके प्रेमी बनकर उसे अपना प्रेमास्पद बना छेते हैं। यही उनकी असाधारण महिमा है।

जबतक मनुष्य संसारसे कुछ लेनेकी आशा रखता है, तबतक वह कभी खुखी नहीं हो सकता; न्योंकि संसार अनित्य और क्षणमङ्कर है। उससे जो कुछ मिछता है, उसका वियोग अवश्यम्भावी है। इस रहस्यको समझकर जो साधक किसीसे कुछ नहीं चाहता, सबकी सब प्रकारसे सेवा करता है और उसके बदलेमें कुछ भी नहीं लेता, वह सदैव प्रसन्न रहता है; पर उसका किसीमें भी राग नहीं रहता तथा सभी उससे प्रेम करते हैं, इससे उसका कोई विरोधी नहीं रहता। अतः वह सविथा कोधरहित और निर्भय हो जाता है। किसी प्रकारकी चाहका न रहना एवं लोभ, कोध और भयका सर्वथा अभाव हो जाना ही अन्तःकरणकी परम शुद्धि है। अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर योगीको योग, विचारशिलको बोध और प्रेमीको प्रेमकी खतः प्राप्ति हो जाती है। विचार और प्रेमसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध अन्तःकरणमें खतः विचार और प्रेम प्रकट होता है। इस प्रकार ये एक दूसरेके सहायक हैं।

चित्तशुद्धिके लिये यह आयन्त आवश्यक हो जाता है कि साधक किसीका ऋगी न रहे । अर्थात् जिससे जो कुछ मिला है, वह उसे वापस कर दे और क्षमा मॉॅंग ले । उसकी प्रसक्ता किसी औरपर निर्भर न रहें । अपनेसे भिन्न वहीं है जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है ।

#### ( १६ )

पहले यह बात कही गयी थी कि सब प्रकारकी चाहका अभाव विचार और प्रेमसे होता है। उनमेंसे प्रेमकी बात तो पहले कही गयी थी, परंतु विचारके बारेमें विशेष बात नहीं हुई। सत: अब बही कही जाती है।

वास्तवमें विवेक, विश्वास और प्रेम—इनमें प्रस्पर कोई विरोध नहीं हैं। ये एक दूसरेके सहयोगी हैं। विवेकी पहले जानता है और पीछे मानता है अर्थात् उसपर विश्वास करता है एवं विश्वास करनेवाला पहले मानता है और पीछे जानता है।

यदि मनुष्य बुद्धिसे विचार करके अपने दोषोंको जान छे, परंतु उनका त्याग न करे तो केवल जाननेसे काम नहीं चलता । वैसे ही केवल माननेसे भी काम नहीं चलता । अपनी मान्यताके अनुसार जीवन होना आवश्यक है ।

विवेक, विश्वास और प्रेम—ये सभी मनुष्योंको प्राप्त हैं।
परंनु प्राप्त-विवेकका आदर न करनेके कारण मनुष्य जिनका विश्वास
नहीं करना चाहिये, जो विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं, अपने
जीवनमें जिनपर विश्वास करके वार-बार धोखा खाया है, उनपर तो
विश्वास करता है, उनको अपना मानकर उनसे प्रेम करता है और
जिनपर विश्वास करना चाहिये, उनपर नहीं करता। जो इसका सचमुच
अपना है, उसको अपना नहीं मानता और उससे प्रेम नहीं करता।

ं जो कुछ भी दरय है, जिसको मनुष्य इन्द्रिय, मन और बुद्धिके ।रा देखता है, वह चाहे व्यक्तिके रूपमें हो, चाहे देश, काल और ।रतुके रूपमें, सब-का-सब अनित्य है, इससे मनुष्यका सम्बन्ध सदा नहीं रहता।

अज्ञानका मनुष्य इनके संयोगको छुखका हेतु मान लेता है,
गरंतु विचार करनेपर पाल्म होता है कि किसीका भी संयोग नित्य छुख
देनेवाला नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय-से-प्रिय मित्रसे भी मनुष्य अलग
होना नाहता है। कोई भी वस्तु कितनी भी प्रिय क्यों न हो, उनसे
भी अलग होता है। यदि सचमुच कोई व्यक्ति, वस्तु और देश-काल
छुलप्रद होता तो प्राणी उसे कभी नहीं छोड़ता, परंतु ऐसा नहीं
होता। जाप्रतमें जिनके सम्बन्धसे अपनेको छुली समझता है खप्तमें
उनके सम्बन्धका प्याग कर देता है। छुप्ति-कालमें जाप्रत् और
स्वप्न दोनोंके ही दश्योंसे सम्बन्ध नहीं एहता। इससे यह सिद्ध होता
है कि सभी संयोग वियोगसे युक्त हैं और संयोगकी अपेक्षा संयोगका
अभाव ही अधिक छुलप्रद है। यह सभीके अनुभवमें आता है।

अतः सायकको चाहिये कि संयोगकालमें ही उसके वियोगका दर्शन करके किसी भी व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल या परिस्थितिमें आसक न हो एवं किसीको अपने सुखका आधार न माने। दश्य-मात्रसे सर्वथा असङ्ग हो जाय।

प्रतिदिन मनुष्य सुयुविकालमें सब प्रकारके सम्बन्धोंका त्याग करता है परंतु उसके अन्तःकारणमें राग छिपा रहता है, उसका नाश नहीं होता । इस कारण जगनेपर सबके साथ पहलेकी मौति सम्बन्ध हो जाता है। जबतक शरीर और समस्त दृश्यवर्गसे सम्बन्ध बना रहता है, तबतक यह उसके सम्बन्धसे अपनेको सुख-दु:खका भोका मानता रहता है तथा दृश्यके सम्बन्धकी आसक्तिके कारण बार-बार जन्मता और मरता रहता है।

इसिटिये साधकको विचार करके निश्चय करना चाहिये कि जो कुछ भी देखने, सुनने और अनुभव करनेमें आता है, शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रियोंके सिहत किसी भी दृश्य पदार्थसे मेरा कोई मी सम्बन्य नहीं हैं; क्योंकि न तो मेरी और इनकी जातीय एकता है और न खरूपकी ही एकता है। अतः इनका और मेरा सम्बन्ध बास्तविक नहीं है। अज्ञानसे माना हुआ है। मैं इनसे सर्वथा असङ्ग नित्य चेतन हूँ। ये सब-के सब अनित्य और पर-प्रकाइय हैं।

मनुष्य अज्ञानवरा शरीरमें अहंभाव तथा जाति, वर्ण, आश्रम और क्रियाके साथ अपनी एकता करके मानने लगता है कि में ब्राह्मण हूँ, में अछूत हूँ, में ज्यापारी हूँ, में गृहस्थी हूँ इत्यादि; किंतु शरीरसे अलग होकर कोई भी ऐसा अनुमव नहीं करता । अतः विचारशील साथकको सदैव शरीरसे और संसारसे अपनेको सर्वथा असङ्ग कर लेना चाहिये।

जब साबकको यह अनुभव हो जाता है कि 'शरीर मैं नहीं हूँ और दश्यवर्गसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।' तब उसमें खामाबिक असङ्गता और निर्वासनाका उदय हो जाता है एवं उसका अन्तः करण अपने आप शुद्ध हो जाता है। उसमें किसी प्रकारका विकार नहीं रहता। अन्तः करण शुद्ध होते ही बोघ प्रकट हो जाता है और सावकको अपने छक्ष्यकी प्राप्ति हो जाती है। घ्यान रहे कि किसी-न-किसी प्रकारके सङ्गसे 'अहं' का मास होता है और उसीसे 'मम' की उत्पत्ति होती है एवं 'अहं' और 'मम' से ही चित्त अगुद्ध होता है। अतः चित्तगुद्धिके छिये 'अहं' और 'मम' का नाश करना अनिवार्य है और वह तभी होगा जब दश्यमात्रसे विमुखता प्राप्त होगी। विमुखता प्राप्त होते ही मैं और मेरा, त् और तेरेमें बदल जाता है अर्थात् जो वास्तवमें है वह शेप रह जाता है। उसीमें प्रेम हो सकता है, उसीसे योग हो सकता है और उसीका बोध होता है। इन तीनोंकी एकता ही वास्तविक एकता है और उसीसे प्राणीक सब प्रकारके अभावोंका अभाव होता है, जो प्राणिमात्रको प्रिय है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि विचारपूर्वक चित्त ग्रुद्ध करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है।

#### ( 20)

साधकको निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि मनुष्यका श्रीर विषयोंका उपमोग करनेके लिये नहीं मिला है। विषयोंका उपमोग तो पशु-पक्षी आदि हरेक योनिमें यह जीव अनन्तकालसे करता आया है, उसके लिये मनुष्य-शरीरकी कोई विशेषता नहीं है।

मनुष्य-शरीर मिला है अपनी भूळको मिटानेके लिये अर्थात् जीवने जो अपने प्रमादसे अनेक प्रकारके दोषोंका संग्रह कर लिया है, उनको साधनहारा नाश करनेके लिये। यदि कोई कहे कि भगवान्ने जीवमें भोगोंकी इच्छा उत्पन्न ही क्यों की ? यदि भोगोंकी वासना न होती तो प्राणी उन भोगोंकी प्राप्तिके लिये चेष्टा ही क्यों करता ? तो

इसका यह उत्तर है कि जीवमें भोगवासना ईश्वरने उत्पन्न नहीं की है। भगवानुने तो इस प्रम्परागत भोग-वासनाको भिटानेके लिये ही कृपा करके मनुप्य-शरीर दिया है । यदि इसमें भोग-वासना पहलेसे न होती तो शरीर देनेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जब कोई रोग होता है तभी उसको मिटानेके लिये चिकित्साकी जरूरत होती है । अतः भोग-वासनाको मिटानेके छिये ही भोगवासनाके साथ-साथ भगवान्ने मनुष्यको योगकी, बोधको और प्रेमकी ठाउसा भी प्रदान की है। भोगोंका क्षणिक सुख भी किसी-न-किसी प्रकारके संयोगसे अर्थात् विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे मिलता है। यह योगकी ही झलक है। इसी प्रकार रागमें प्रेमकी झलक है । प्रेमका ही दूसरा रूप राग या मोह है और अविवेकमें विवेककी अञ्ज है, क्योंकि विवेकता सर्वण अभाव नहीं होता। उसकी कमीमें संदेह उत्पन्न होता है, जो जिज्ञासाके रूपमें वोधका हेतु हो जाता है । जत्र साधक प्राप्त विवेकके द्वारा अपने वनाये हुए दोषोंको दूर कर लेता है, तब भोग-वासना योगमें, राग अनुरागमें और अविवेक बोधमें बदल जाता है। दोषोंकी उत्पत्ति और गुणोंका अभिमान—यही चित्तकी अशुद्धि है। इसीको मिटानेके छिये साधन है । अतः साधकर्मे वोधका, योगका और प्रेमका भी अभिमान नहीं रहना चाहिये। अभिप्राय यह है कि योग हो, परंतु मैं योगी हूँ, ऐसा अभिमान न हो । ज्ञान हो, परंतु मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अभिमान न हो और प्रेम हो, परंतु में प्रेमी हूँ, ऐसा अभिमान न हो ।

भगवान्से जीवकी किसी प्रकारकी भी दूरी नहीं है। भगवान्

और जीव जातिसे और खरूपसे भी एक है । दोनों ही नित्य हैं, अतः अतः कालकी भी दूरी नहीं है । दोनों एक ही जगह रहते हैं, अतः देशकी भी दूरी नहीं है । दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य है । इतनी निकटना और एकता होते हुए भी जो दूरीकी प्रतीति होती है, वह केवलमात्र अभिमानके कारण है ।

जब कभी भक्तके मनमें किसी प्रकारके अभिमानकी छाया आ जाती है, तब उसका नाश करनेके लिये भगवान उसके सामनेसे छिप जाया करते हैं । रासकीडा करते समय जब गोपियोंके मनमें यह वात आयी कि अव तो स्वामप्रन्दर हमारे अधीन हो गये, हम जैसा कहती हैं, ये वैसा ही करते हैं। वस, यह मनमें आते ही उनके सामनेसे भगवान् अन्तर्वान हो गये। जिसके मनमें अभिमान नहीं आया था, उसको अपने साथ ले गये । आगे चलकर जब उसके मनमें अभिमान आया, वह कहने लगी कि 'मुझसे अब चला नहीं नाता, मुझे कंघेपर उठा छीनिये। तत्र उसको भी वहीं छोड़कर अन्तर्शन हो गये। पीछेसे जब स्थामहुन्दरको खोजनेवाळी अन्य गोपियाँ उससे मिर्छा और वहाँ भी श्यामसुन्दर नहीं मिले, तब वे सब श्यामसुन्दरके विरहसे व्याकुछ होकर उनको वनमें सब ओर खोजने टमीं । लता-पत्ता, पशु-पक्षी वादि हरेक प्रामीसे पूछने लगीं कि 'तुमने इयामसुन्दरको ढेखा होगा । वे किथर गये ? इतनेपर भी जव स्यामसुन्दर नहीं मिळे, तत्र जहाँसे छीछा आरम्भ हुईथी, वहीं आकर त्रिरह-ज्याकुलतासे उनमें तन्मय हो गयीं और उन्हींकी छीळाका अभिनय करने छर्गी । जब उस व्याकुछताके दुःखसे उनका अभिमान गछ गया, तब श्यामसुन्दर वहीं प्रकट हो गये। वे जब अन्तंर्धान हों गये थे, तब भी वहीं थे। कहीं गये नहीं थे, पर गोपियोंने उनको जान नहीं पाया। प्रकट होनेपर जब गोपियाँ उन्हें उद्यहना देने लगीं, तब उन्होंने यही कहा कि भीरी प्यारी सिखयों! मैं तो सदैव तुम्हारे ही पास था। कहीं दूर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारे प्रेम-रसकी बुद्धिके लिये ही लिया था इत्यादि। अत: साधकको कभी किसी प्रकारका भी अभिमान नहीं करना चाहिये।

भगवान् जो जगत्की रचना करते हैं, उसमें भगवान्का जीवोंको नाना भाँतिसे रस-प्रदान करना और खयं उनके प्रेम-रसका आखादन करना-यही उद्देश्य हैं। विचारशील साधकका चित्त ग्रुद्ध होनेपर उसको बोध प्राप्त होता है और उसके बाद प्रेमकी प्राप्ति होती है। कोई कहे कि बोधके बाद प्रेमकी प्राप्ति कैसी ? उसका तो शरीर-मन आदिसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता । फिर प्रेम कौन किससे और कैसे करता है ? इसका उत्तर यह है कि प्रेमीका मन, इन्द्रियाँ आदि कोई भी मौतिक नहीं रहते। उसके मन-बुद्धि आदि सभी दिज्य और चिन्मय होते हैं; क्योंकि भगवान् स्वयं जिस चिन्मय प्रेमकी धातुसे बने हैं, उसीसे उनका प्रेमी, उनका दिन्य धाम और सब कुछ बने हैं | उनमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है | इसिंख्ये बोधके वाद प्रेम होना असंगत नहीं है । इसीमें तो सचिदानन्दघन पूर्णहस छीलामय परमेश्वरके सगुण-साकार रूपकी सार्थकता है। प्रेमके अतिरिक्त सगुण-ब्रह्मके होनेमें कोई कारण ही नहीं है।

प्रेम अनन्त है, उसका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि प्रेमी और प्रेमकी टाटसा एवं प्रियतम सभी नित्य और असीम हैं, अत:

į

उनके मिलनमें और त्रियोगमें सदैव आकर्षण रहता है तथा निस्य नया प्रेम बना रहता है ।

भगवान् जीवके नित्य साथी हैं। कभी उससे अटम नहीं होते। तथापि प्राणी उनको जानता नहीं, भूल गया है। जैसे किसीकी जेवमें बड़ी पड़ी हो और वह उसे भूल जाय तो अपने पास होते हुए भी वह उससे दूरीका अनुभव करता है। जवतक उसे यह माळ्म नहीं होता कि घड़ी मेरे पास मेरी जेवमें ही है, तबतक वह उसे खोजता रहता है और उसके विना दुखी होता है; परंतु जब उसको वोध हो जाता है, तब वह घड़ां उसे मिल जाती है। उसी प्रकार यह जीव जबसे भगवान्को भूल गथा है, तबसे अपनेको उनसे अलग मानकर दुखी हो रहा है।

यह भूछ मिटकर जो अपने प्रेमास्पदके सम्बन्धका स्मरण हो जाना है, यही वास्तविक स्मरण है। अतः नाम-जप आदि साधन करते समय भी साधकको यह नहीं भूजना चाहिये कि ध्यह नाम मेरे प्रियतमका है।

वित्तशुद्धिके जिये साधकको चाहिये कि या तो विकल्परिहित विश्वास करके यह माने कि 'मेरी और प्रमुक्ती जातीय एकता है। जतः वे ही मेरे हैं। अन्य कोई मेरा नहीं है।' और यह मानकर एकमात्र प्रेमास्पद प्रमुक्ते प्रेमकी लाजसा प्रकट करे अथवा शरीर और संसारमें माना हुआ जो 'में और मेरापन' है, उसे विचारके द्वारा दूर करके सिचिशनन्द्धन ब्रह्मसे अपने स्वरूपकी एकताका बोध प्राप्त करे। जातीय एकता और स्वरूपकी एकताका विश्वास और बोध होने रहा प्रेम नथा बोचकी प्राप्ति सम्मय है । अन्य प्रकारसे नहीं ।

#### (26)

पटने पट बात कही गयी थी कि चित्त-शुद्धिके लिये ऐस्वरने नाथ जातीय एकता मानना अथवा खरूपकी एकता-को जानना अनिवार्य हैं। आज उसीपर विचार करना है।

यह नियम है कि प्राणी जिसके साथ भी की मिछा देता है, वही सहय प्रतीत होने लगता है और अपनेसे भिन्न समझकर जिसके साथ सपनायका मण्डन्य मान लेता है, उसमें आसक्ति हो जाती है; जिस-की प्राथा समझ लेता है, उसमें देव हो जाता है।

गनुष्यका भी भाय जगत्में अनेक प्रकारसे बँटा हुआ है । मैं माप्य मुं, में यैश्य हूँ, में महत्तर हूँ, में हिंदू हूँ, में मुसल्मान हूँ, में हिंदू हूँ, में मुसल्मान हूँ, में हिंदू हूँ, में सुसल्मान हूँ, में हिंदू हूँ, में हिंदू हूँ, में सुसल्मान हूँ, में हिंदू हूँ, में हिंदू हूँ, में सुसल्मान हूँ, में हिंदू हूँ, में हिंदू स्तानी हूँ, में योपियन हूँ, में अमेरिकन हूँ—इस प्रकार श्रीर, जाति, देश, वर्ण, आश्रम और परिस्थिति आदिके साथ भी श्री को। मिलाकर मनुष्य उनमें सद्युद्धि कर लेता है । उन्हींको स्थाना जीवन मानने लगता है । इस कारण उसको यह बोध नहीं होता कि वास्तवमें मेरी और इनकी न तो स्वरूपसे एकता है और न जातीय एकता है तथा यह भी नहीं जानता कि इनकी स्वीकृति मैंने किसी प्रकारके साधनका निर्माण करके इनसे ऊपर उठने और स्थाने लक्स्यतक पहुँचनेके लिये की है ।

यद्यपि हरेक प्रकारकी मान्यताके साथ उससे सम्बन्ध रखने-वाला विधान रहता है । जैसे कोई मानता है कि मैं हिंदू-हूँ, तो हिंदू माननेवालेके लिये जो हिंदूधर्ममें उसके वर्ण, आश्रमके अनुसार कर्तन्यका विधान किया गया है, उसे भी मानना चाहिये । यदि उसे मान ले तो साधक वर्तमान परिस्थितिकी आसक्तिसे रहित होकर अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़ जाय, इसमें कोई संदेह नहीं है; क्योंकि मनुष्यको जो परिस्थिति प्राप्त होती है, वह उसको सदैव अपने लक्ष्यकी ओर अग्रसर करनेके लिये ही होती है; परंतु इस रहस्यको न समझनेके कारण प्राणी उसका सदुपयोग नहीं करता ।

यही कारण है कि आज जो अपनेको हिंदू कहता है, वह हिंदूपनका अभिमान करके दूसरोंके साथ राग-देव कर लेता है। अर्थात् मानने लगता है कि जो हिंदू हैं, वे तो अपने हैं, जो हिंदू नहीं हैं, वे पराये हैं। अतः अपनेको हिंदू माननेवालोंमें आसक्ति और दूसरोंमें देव करने लगता है। यदि वह अपनेको हिंदू माननेके साथ-साथ उसके विधानको भी मानता तो 'आत्मवत् सर्वमूतेषु' के अनुसार सबमें प्रेम करता, किसीसे भी राग-देव नहीं करता। इसी प्रकार सबमें समझ लेना चाहिये।

महापुरुषोंने जब जो सम्प्रदाय चलाया है, वह मनुष्यको उस्तत वनानेके िंगे साधनरूप बनाया है। अतः हरेक सम्प्रदाय, हरेक प्रकारकी मान्यता, अपने-अपने अधिकार, अपनी-अपनी योग्यता और प्रीतिके अनुसार उसे साधन मानकर चलनेवालेके लिये हितकर है। इस दृष्टिसे सभी सम्प्रदाय और सभी मान्यता आदर करनेके योग्य हैं।

परंतु जन मनुष्य शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म, देश और परिस्थितिके साथ एकता मानकर उनमें अभिमान कर छेता है एवं उसके अनुसार अपनेको नाना भावोंमें बाँधकर राग-द्वेष करने लगता है, तब उसका चित्त अशुद्ध होता रहता है।

इसलिये साधकको चाहिये कि विचार और विश्वासके द्वारा यह निश्चय करे कि मैं शरीर नहीं हूँ । यह मनुष्य-शरीर मुझे भगवान्की कृपासे साधनके लिये मिला है । यह निश्चय करके शरीरमें, या किसी प्रकारकी परिस्थितिमें सद्भाव न करे । उसे अपना जीवन न माने । जो कुछ प्राप्त हैं, उसका सदुपयोग करे । प्राप्तका सदुपयोग करनेसे और अप्राप्तकी चाह न करनेसे रागकी निवृत्ति हो जाती है । राग निवृत्त हो जानेपर द्वेप अपने-आप मिट जाता है और राग-द्वेषका अभाव हो जानेसे निर्वासना आ जाती है । फिर किसी प्रकारकी चाहका उदय नहीं होता । यही चित्तकी शुद्धि है । चित्त शुद्ध होनेपर योग, बोध और प्रेम अपने आप प्रकट हो जाते हैं ।

वर्तमान परिवर्तनशील जीवनमें मनुष्यको जहाँ कहीं सत्यता और प्रियताकी प्रतीति हो रही है, उसका मूल कारण उपर्युक्त माना हुआ अमेद भावका और मेद भावका सम्बन्ध है। दूसरा कुछ नहीं। यदि शरीर आदिसे अमेदके सम्बन्धका विच्छेद कर दिया जाय तो उसकी सत्यता और जडता चिन्मयतामें बदल जाती है। अर्थात् मैं शरीर हूँ, यह भाव मिट जाता है। इसके मिटते ही देहधर्ममें जो आसित हो गयी है, वह मिट जाती है। उसके मिटते ही शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंमें सत्यताकी गन्धमात्र भी शेष नहीं रहती। उसके मिटते ही राग वैराग्यमें तथा भोग योगमें बदल जाते हैं। फिर जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है, उसका

# एक महात्माका प्रसाद्

बोध और उससे प्रेम खतः हो जाता हैं, यही प्राणीकी वास्तविक... भाक्यकता है जिसकी पूर्ति अत्यन्त भाक्यक और स्त्राभाविक है, उससे निराश होना एक मत्र प्रनाह के सिशा और कुछ नहीं है; क्योंकि स्वामाविक आवश्यक्तवाका पूर्ति और अस्वामाविक इच्छाओंकी निवृत्ति करना ही प्राणीका पुरुषार्थ है ।

पहले कहा गया था कि प्राणी जिसके साथ भी की मिला लेता है उसे <sub>वहीं</sub> संत्य प्रतात होने *लगता है । इसपर साधकको विचार* करना चाहिये कि मैं जो अपनेकी मनुष्य मानता हूँ तो पृशु-पृक्षी मादि अन्य प्राणिगोंको अपेक्षा इसमें क्या विशेषता है। आहार, निद्रा, मैथुन आदि विपय-मोगोंका सुख तया उनके वियोगका और मरनेका भय, यह सब तो उनमें भी होते हैं वरं मनुष्यको अपेक्षा भी उनका विषय-सेवन अधिक नियमित और प्रकृतिके अनुकूछ है ।

विचार करनेपर माङ्म होगा कि उनकी अपेक्षा मनुष्यमें विवेक्तराक्ति अधिक है । उसके द्वारा वह यह समझ सकता है कि में वास्तवमें क्रीन हूँ, पुक्ते क्या कारना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये इत्यादि ।

यदि मनुष्य इस वित्रेकशक्तिका आदर न करे, उसका सद्धुपयोग न करके भोगोंके छुलको ही अपना जीवन पान हे तो वह पशु-पित्रयोंसे भी गया-शिता है; क्योंकि पशु-पक्षी आदि तो कर्मफल-मोगके द्वारा ध्रोकृत कामीका क्षय करके उन्नतिकी ओर वढ़ रहे हैं, किंतु विनेक्तमा आदर न करनेवाला मनुष्य तो उल्या अपनेको नये कमाँसे नकड़ रहा है। अपने चितको और भी अशुद्ध बना रहा है।

वतः सानकतो चाहिये कि प्राप्त विवेकका आदर करके उसके द्वारा इस वातको समझे कि यह मनुष्य-शरीर उसे किसळिये मिळा है, इसका क्या उपयोग है। विचार करनेपर माळ्म होगा कि यह साधनध्यम है। इसमें प्राणी अपना चित्त शुद्ध करके अपने टक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता है।

चित्त-शुद्धिके लिये यह आवश्यक है कि साधक ऐसे संकल्प न करे, जिनकी पूर्ति किसी दूसरेपर अवलिक्त हो, जिन्हें वह स्त्रयं पूरा न कर सकता हो; क्योंकि जो मनुष्य दूसरोंके द्वारा उपार्जित वस्तुओंसे या उनके परिणामसे अपने संकल्पोंकी पूर्ति चाहना है एवं करता और कराता रहता है उसके संकल्प चाहे कितने ही शुभ क्यों न हों, उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। अपने संकल्पोंको दूसरोंके द्वारा पूरा करानेवाल उनका ऋणी हो जाता है एवं उसका चित्त अशुद्ध होता रहता है और पराधीनताकी वृद्धि होती है। पराधीन प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। अतः दूसरोंपर अपना कोई अधिकार नहीं मानना चाहिये।

अपने द्वारा पूरे किये जाने योग्य आवश्यक संकल्पोंको पूरा कर देना चाहिये; किंतु उनकी पूर्तिके रसका उपमोग नहीं करना चाहिये। इसके उपमोगसे रागकी वृद्धि होती है और अन्तः करण अशुद्ध होकर उसमें पुनः संकल्पोंकी बाढ़ आ जाती है।

साधकको हरेक प्रवृत्तिद्वारा दूसरोंके अधिकार और संकल्पोंकी रक्षा और पूर्ति करते रहना चाहिये । उसमें भी ऐसा अभिमान कभी नहीं करना चाहिये कि मैंने दूसरोंका कोई उपकार किया है, प्रत्युत यह समझना चाहिये कि इन्होंके लिये प्रांत हुई शक्ति और पदार्थ मैंने इनको दिये हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे कोई डाकिया डाकघरसे प्राप्त रुपयोंको या पारसळको पानेवाले व्यक्तिके पास पहुँचा देता है तो उसमें उसका उस व्यक्तिपर कोई अहसान नहीं है। हाँ, यह बात अवस्य है कि अपना कर्तव्य ठीक-ठीक पालन करनेके नाते उसे सरकारकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्राप्त शक्तिका सदुपयोग करनेसे साधकको भी भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त होती है।

दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करनेके छिये अर्थात् उनके मनमें उपन संकल्पकी पूर्तिद्वारा उनकी प्रसन्नताके छिये साधकको कोई आवश्यक वस्तु छेनी पड़े या कोई उनके द्वारा किया हुआ काम स्वीकार करना पड़े तो वह चित्तकी अञ्चाद्धिका हेतु नहीं है। उसमें साधकको यह भाव रखना चाड़िये कि यह शरीर भी भगवान्का ही है। अतः भगवान्ने इनके द्वारा अपने-आप जो इस शरीरके छिये आवश्यक वस्तु प्रदान की है, उसे इनसे छेकार, इसके उपभोगमें छगा देना है, यह भी देना ही है; परंतु इसमें भी उपभोगके रसका सङ्ग नहीं होना चाहिये, क्योंकि रसका उपभोग करनेसे अपने शरीरमें अहंमाव और जिनके द्वारा संकल्पोंकी पूर्ति की जाती है, उन व्यक्तियोंमें आसिक हो जाती है। इससे चित्तमें अञ्चाद्धि बढ़ती है।

प्राप्त शक्तिका उपयोग अपने संकल्पोंकी पूर्तिमें तो पशु-पक्षी भी करते हैं। वहीं काम यदि मनुष्य भी करता रहे तो उसमें मनुष्यशरीरकी क्या विशेषता हुईं। अतः साधकको समझना चाहिये त्कि जिस प्रकारकी जो कुछ भी शक्ति मगवान्ने दूसरोंको देनेके लिये अर्थात् उनकी प्रसन्नता और हितमें लगानेके लिये प्रदान की है, उसका उपयोग भगवान्के आज्ञानुसार कर देना ही मनुष्यता है।

इतना करनेपर भी सर्वधा नित्तशुद्धि नहीं होती; क्योंकि जवतक शरीरमें अहंता-ममता रहती है, तबतक किसी-न-किसी प्रकारका रस अर्थात् आसक्ति रहती है। आसक्तिके रहते हुए संकल्पोंका जाळ नहीं टूटता। किसी-न-किसी प्रकारकी चाह बनी रहती है। यह चाह ही चित्तकी अशुद्धि है। अतः साधकको अहंता-ममताका त्याग कर देना चाहिये।

मनुष्यकी चाहके दो भेद होते हैं—एक तो दृश्यकी चाह, जो कि उसका पतन करनेवाळी है। जैसे निदयों में नीचेकी और बहनेवाळा जळ समुद्रमें पहुँच जाता है। वहाँसे बादळ बनकर ब्रस्ता है और इरनों तथा नाळोंके द्वारा पुनः नदी में आकर समुद्रमें चळा जाता है। इसी प्रकार इस दृश्यकी चाह करनेवाळा मनुष्य भी जन्म-मृत्युके चक्कर में पड़कर नाना योनियों में भटकता रहता है। दूसरी उस प्रेमास्पदकी चाह जिससे यह दृश्यवर्ग—सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। जो इसका प्रकाशक और इसे सत्ता-स्फूर्ति देनेवाळा है। यह चाह साधकको उस प्रेमास्पदसे मिळा देती है। अर्थात् शरीर और संसारमें अहंता-ममता न रहनेके कारण जिस साधककी दृश्य जगत्में कहीं भी आसिक नहीं रही है, भोगवासना न रहनेके कारण चाहका सर्वथा अभाव हो गया है, जो एकमात्र भगवान्पर विश्वास करके उन्हींको अपना मानता है। एवं जिसके मन-बुद्धि-अहंभाव आदि

एकमात्र भगवछोमके रूपमें बदल गये हैं, भगवान्का प्रेम ही जिसका जीवन है, वह अपने प्रेमास्पदको पा लेता है और नित्य-नव अनन्त प्रेमरसका अनुभव करता रहता है।

जो समस्त दश्यवर्गकी चाहकी निवृत्ति कर देता है, उस चाह-रहित साधकको जो दिन्य आनन्द मिछता है, वह चाह्युक्त प्राणीको चाहकी पूर्तिमें कभी नहीं मिछता । यह संतोंके अनुभवकी वात है । जिसको विश्वास न हो, वह अधिक नहीं तो, दो-चार मिनट चाहरहित होकर देख ले । चाहरहित होनेके कालमें उसे वह सुख मिलेगा, जो उसके जीवनमें चाहकी पूर्तिसे कभी नहीं मिछा; क्योंकि चाहकी पूर्तिमें वास्तविक सुख नहीं मिछता बल्कि सुखकी प्रतीति होती है, जो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाती है ।

### ( 20)

चितकी अशुद्धिके अनेक कारण होते हैं और उसकी शुद्धिके उपाय भी अनेक हैं। उनमेंसे एक प्रधान कारण अभिमान भी है। अभिमान उसे कहते हैं, जिससे मनुष्य किसी प्रकारके गुणके साथ अपनी एकता करके अपनेको दूसरोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानने छगता है।

इस अभिमानके कारण मनुष्य जिनमें उस गुणका अभाव या कमी देखता है, उनको तुच्छ समझकर उनसे घृणा करने लगता है। और जिनमें अपनेसे अधिक देखता है, उनसे ईर्ष्या करने लगता है। इस प्रकार घृणा और ईर्ष्याके कारण उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है।

गुणके अभिमानसे मनुष्यको अपने दोषोंका दर्शन नहीं होता । अतः वह उनको हटा नहीं सकता । गुणोंका अभिमान खयं ही एक वड़ा भारी दोष है। उसके रहते हुए दूसरे दोषोंका नाश कैसे किया जा सके। संतोंका कहना है कि अभिमानी योगीसे पश्चात्ताप करनेवाला पापी अच्छा है; क्योंकि अच्छाईका अभिमान ही बुराईका मूल है।

जो मनुष्य यह समझता है कि मैं सत्यवादी हूँ, उसमें कहीं-न-कहीं झूठ छिपा हुआ है । यदि वह सचमुच सत्यवादी हो तो उसे यह भास ही नहीं होना चाहिये कि मैं सत्यवादी हूँ । अपितु सत्य बोठना उसका जीवन बन जाना चाहिये । जो गुण साधकका जीवन वन जाता है उसमें साधकका अभिमान नहीं होता । वह उसके कारण अपनेमें किसी प्रकारकी विशेषताका अनुभव नहीं करता । जबतक किसी गुणका गुणबुद्धिसे भास होता है, उसमें रसका अनुभव होता रहता है, तबतक मनुष्यमें अनेक प्रकारके दोषोंकी उत्पत्ति होती रहती है, अत: गुणके अभिमानसे चित्त अशुद्ध होता रहता है ।

गुणके अभिमानसे भेदबुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो समझता है कि मैं ईश्वरको मानता हूँ, आस्तिक हूँ और अमुक आदमी ईश्वर और धर्मको नहीं मानता, वह नास्तिक है। इस भेदभावके कारण जिसकी ईश्वरको न माननेवालेमें तुच्छ बुद्धि और देष हो जाता है, वह उससे प्रेम नहीं कर सकता। बिना प्रेमके एकता नहीं होती। परंतु जो सच्चा आस्तिक होता है, उसको किसीमें भी घृणा या देप नहीं होता। वह तो सबमें अपने प्रेमास्पदका दर्शन करता है। अतः सबसे प्रेम करता है।

साधकको विचार करना चाहिये कि मेरे खामीका कैसा खंभाव

है। वे मुझसे क्या आशा रखते हैं। क्या उनको न माननेवालेको वे अधाकारा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि तक्त्योंके उपमोगमें उतनी ही खतन्त्रता नहीं प्रदान करते, जितनी कि एक आस्तिकको करते हैं, यदि मगवान् उसके साथ मेद करें तो एक क्षणभर जीवित रहना भी उसके लिये असम्भव हो जाय, किंतु वे ऐसा नहीं करते। अतः वे अपने भक्तको भी वैसा ही आदेश देते हैं।

अपनेमें साम्यवादीपनका अभिमान रखनेवाला यदि उनसे हेष करता है, जो साम्यवादी नहीं है तो वह हेष करनेवाला क्या सन्त्रा साम्यवादी है ? क्या उसमें समता है ?

इसी प्रकार हरेक गुणके अभिमानमें समझ हेना चाहिये। गुणके अभिमानीमें गुणकी पूर्णता नहीं होती। जिसमें गुणकी पूर्णता व होती है, उसमें अभिमान नहीं होता—यह इसकी कसौटी है।

गुणके अभिमानीको दूसरेमें दोष-ही-दोष प्रतीत होते हैं। इस कारण वह अपने दोषोंकी ओर नहीं देखता। उसमें गुणके अभिमानके कारण दोषोंकी पुष्टि होती चली जाती है। अत: साधकको चाहिये कि अपने दोषोंका निरीक्षण करे और .उनका त्याग करे एवं पुन: उनको उत्पन्न न होने दे तथा गुणोंके अभिमानको दूसरे दोषोंसे भी बढ़कर दोप समझकर उसको कभी उत्पन्न न होने दे।

जो सायक गुणोंमें अभिमान नहीं करता, उनका रस छेकर उनमें वैंधता नहीं और दोषोंको उत्पन्न नहीं होने देता, उसका चित्त शीघ़ ही शुद्ध हो जाता है।

कर्ममें और मान्यतामें भेद रहते हुए भी स्नेहकी एकता होनी चाहिये । कर्ममें और मान्यतामें भेट होना अनिवार्य है । इसे कोई मिटा नहीं सकता । अतः कर्मके भेदको लेकर या मान्यताके भेदको लेकर स्नेहमें भेद करना अर्थात् किसीमें राग और किसीमें द्वेष करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । इससे चित्तमें अञ्चद्धि आती है । अभिमान अधिकारकी छाल्साको जाग्रत् करता है । उससे वासनाएँ उत्पन्न होती हैं, जो परतन्त्रताकी मूल हैं । अपने कर्तन्यपालनसे दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना ही वास्तवमें अधिकार है, जिससे चित्त ग्रुद्ध हो जाता है । जो अपने अधिकारको भूलकर दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करते हैं, उनका हृदय प्रेमसे भर जाता है। उनको निर्वासना प्राप्त होती हैं। वासनारहित होना ही 'मुक्ति' और हदयका प्रेमसे भर जाना ही 'भक्ति' है । मचा ईश्वरवादी अनीस्वरवादीमें भी ईश्वरका दर्शन करता है । सच्चे साम्यवादीके हृदयमें सबके प्रति अगाध स्नेह रहता है।

जो मान्यता तया जो सिद्धान्त मनुष्यको स्नेहसे दूर करके राग-द्वेपमें आवद्ध करते हैं, वे चाहे कितने ही सुन्दर क्यों न हों, उनसे चित्त शुद्ध नहीं होता । चित्त शुद्ध करनेके लिये तो साधकको अपना हृदय प्रेमसे भरना होगा और सभी वासनाओंका अन्त करना होगा । वह तभी सन्भव है जब साधक सब प्रकार अभिमानसे रहित होकर अपने अधिकारको मूल जाय । यही चित्त-शुद्धिका सुन्दर और सुगम उपाय है तथा चित्त शुद्ध होनेपर ही साधक वास्तविक योग, बोध तथा ग्रेमको प्राप्त कर सकता है । चित्त शुद्ध करनेमें साधक परतन्त्र नहीं है; क्योंकि चित्त-ज़ुद्धि अपने बनाये हुए दोपोंके स्यागसे : होती है, जिसके करनेमें सभी साधक सर्वदा स्वतन्त्र हैं।

#### ( २१ )

पहले कहा गया कि श्रेष्ठ गुर्गोका अभिमान भी विरस्त्री अञुद्धिका कारण है, उसीपर पुनः विचार किया जाती है । हरेक प्राणी आदर और सम्मान चाहता है; परंतु जनतंक मनुष्य करने योग्य कामको जिस प्रकार कुरालतापूर्वक करना चाहिये, उस प्रकार पूरा नहीं करता और न करने योग्य व्यर्थ कामको करता रहता है, तत्रतक उसको आदर नहीं मिळता । आदर उसीको मिलता है जो कर्तव्यपरायण और संयमी होता है। इस्केटिये साधकको कर्तन्यपरायण होना चाहिये अर्यात् करने योग्य कामको कुशलतापूर्वक पूरा कर देना चाहिये । उसके करनेमें न तो किसी प्रकारका प्रमाद करना चाहिये और न आलस्य करना चाहिये । जर्बृतक मनुष्य आलस्य और प्रमादका त्याग नहीं करता, तवतक कोई दी काम सर्वाङ्गद्धन्दर नहीं हो सकता। इसी प्रकार सावकको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिसका करना आवश्यक न हो और जिसमें किसीका हित निहित न हो । मन ओर इन्द्रियोंकी ध्यर्थ चेष्टा न होने देनेका नाम ही संयम हैं। संयमी मनुष्यके नेत्र खुले रहते हैं, परंतु जिसको नहीं देखना चाहे, वह वस्तु उसे नहीं दीखती। कान खुले रहते हुए भी, जिसको नहीं सुनना चाहिये, वह सुनायो नहीं देता । इतने उर भी साधकको यह अधिमान नहीं होना चाहिये कि मैं कर्तव्यवसायण हूँ वा मैं संपनी हूँ; क्योंकि गुगका अभिमान होनेसे वह गुण दोषके रूपमें वद्र जाता है । उसमें वास्तविकता नहीं रहती । दिखावा रह जाता है अर्थात् वह दम्माचारका रूप धारण कर लेता है ।

साधक वहीं है जिसका हरेक गुण जीवन बन जाता है, किसी भी गुणमें जिसका अभिमान नहीं रहता तथा जो गुणोंका आचरण किसी छाछच या भयसे नहीं करता; क्योंकि आदर-सम्मानके लाउचसे या अनादरके भयसे किया हुआ आचरण सच्चा आचरण नहीं होता। अतः वह जिसको शुद्र नहीं होने देता।

जो मनुष्य उत्परके आचरणोंमें सुन्दर वर्स्नोका पहनना छोड़ देता है, पटांग के सुन्दर बिछीनेको काममें नहीं छाता, सब प्रकार सादगीसे रहता है; परंतु भीतर चित्तमें उनकी वासना है या उनके त्यागका अमिमान है, उस सादगीसे उसका चित्त शुद्ध नहीं होता । उससे तो अपनेमें व्यागका अभिमान और दूसरोंसे घृगा उत्पन्न हो जानेके कारण चित्त अशुद्ध रहता है।

साधनका दम्म करनेवालेसे साधन न करनेवाला अच्छा है, क्योंकि साधन न करनेवाला तो मिवण्यमें साधक बन सकता है, परंतु जो दम्मी मनुष्य सम्मानके लिये या अन्य किसी कारणसे दिखाऊ साधन करता है और अपनेको साधक दिखलाना चाहता है, उसका सुधार होना कठिन है।

अतः वित्तकी शुद्धिके छिये साधन करनेवाले साधकको चाहिये कि साधनका अभिमान न करे और उसमें किसी प्रकारका दिखीआपन न आने दे। जो मनुष्य नेता या प्रचारक वन जाता है या उपदेष्टा वन जाता है, उसका चित्त ग्रुद्ध होना किठन है; क्योंकि दूसरोंके टोपोंको देखना उसके लिये आवश्यक काम हो जाता है । दूसरोंके दोपोंको विना देखे उनको दूर करनेका उपाय वह श्रोताओंको कैसे वतायेगा । इसी प्रकार अपने दोषोंको भी वह प्रकट नहीं कर सकता; क्योंकि हरेक प्रकारसे अपने दोषोंको छिपाना उसका खमाव वन जाता है । दूसरोंके दोषोंको देखना, अपनेमें गुणोंका अभिमान होना और उन गुणोंका प्रदर्शन करना तथा अवगुणोंको छिपाना—ये सभी चित्तकी अञ्चाद्धिके कारण हैं । इसीलिये शाखोंमें नेता या गुरु वननेको पतनका हेतु माना है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह काम महापुरुषोंके ही उपयुक्त है । साधकको इस वखेड़ेमें कभी नहीं पड़ना चाहिये ।

अपने दोशोंको सामने रखकर परस्पर विचार-विनिमय करना, अपने सुवारके छिये परस्पर परामर्श करना—नेतागिरी या उपदेष्टा वनना नहीं है। अतः साधकको जब कोई सुधारकी बात दूसरोंके सामने कहनेका मौका प्राप्त हो जाय, तब उसमें अपने सुधारका छक्ष्य रखते हुए ही उसे बोलना चाहिये। जो साधक अपनेमें यह अभिमान रखता है कि भैं सत्सङ्गी हूँ, दोघोंको किस प्रकार दूर करना चाहिये, किस प्रकार सद्गुण और सदाचारका पालन करना चाहिये, इस बातको मैं समझता हूँ दूसरे नहीं समझते। इस मावको छेकर जो दूसरोंके दोषोंको देखता रहता है और उनको दूर करनेके लिये दूसरोंसे कहता रहता है उसका चित्त अनेक प्रकारसे कोशिश करते रहनेपर भी शुद्ध नहीं हो पाता। यही

कारण है कि वह अनेक वर्षोंतक सत्सङ्ग करते हुए भी अपने रुक्ष्यको प्राप्त नहीं कर सकता।

जन्नतक मनुष्यको अपना साधन भारकप प्रतीत होता है, तक्तक उसकी प्रवृत्ति खाभाविक नहीं हुई । जैसे सत्सङ्गमें जाता है तो या तो ठीक निश्चित समयपर जाता ही नहीं । जाता है तो सत्सङ्गकी वातोंको ध्यानपूर्वक सुनता नहीं । शरीर सत्सङ्गमें बैठा है, मन कहीं दूसरा ही काम कर रहा है । इसी प्रकार जप-ध्यान आदि साधनोंमें भी मन नहीं छगता । तन्नतक उसे समझना चाहिये कि मेरे साधनका निर्माण नहीं हुआ । जो साधन मैं कर रहा हूँ, वह मेरी योग्यता और रुचिके अनुकूल नहीं है ।

जो साधन साधकको अपना जीवन प्रतीत होता हो, जिसके बिना उसे चैन नहीं पड़ता, साधन किये बिना रहा नहीं जा सकता, जीवनसे भी साधन अधिक प्रिय हो जाता है, साधनोपयोगी हरेक काम ठीक समयपर करनेमें नित्य नया उत्साह और प्रेम बहता रहता है, तब समझना चाहिये कि अब प्रमुक्ती और महापुरुषोंकी कृपासे मेरे साधनका निर्माण हुआ है। सच्चे साधकमें कभी भी साधनका अभिमान नहीं होता और उसे किसी भी अवस्थामें साधन भाररूप नहीं प्रतीत होता, यह नियम है।

साधन कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होता, किंतु उसमें प्यार होना चाहिये और उसे पूरी शक्ति लगाकर उचित ढंगसे करना चाहिये। मान लो, किसीने यह निश्चय किया कि मैं तो केवल एक बार प्रभुका नाम लूँगा और ठीक चार बजे प्रानःकाल लूँगा। इस निश्चयके अनुसार यदि वह एक सेकेंड भी कालका व्यतिक्रम न करके प्रतिदिन प्रातः काल ठीक चार बजे प्रमुक्ता नाम एक बार प्रेनपूर्वक ले लेता है और प्रमुक्ते प्रेममें सराबोर हो जाता है तो यह एक बार लिया हुआ नाम ही उसका उद्धार कर देगा। जिस साधकका यह निश्चय हैं कि एकादशीको मरनेवालेकी सद्गति होती है, अतः मेरी मृत्यु उसी दिन होगी, तो वह ठीक उसी दिन मरेगा। जिस साधकका मगवान्के व्यानमें विश्वास और प्रेम है एवं ठीक नियमित समयपर प्रेमपूर्वक वह व्यान करता है तथा उसकी यह इच्छा है कि में व्यान करता हुआ ही मरूँ, तो वह व्यान करता-करता ही मरेगा। मनुष्यके विश्वासपूर्वक किये हुए संकल्पमें अद्भुत शक्ति होती है। पर वह जो कुछ करे उसे साङ्गोपाङ्ग सुन्दर-से-सुन्दर प्रेमपूर्वक करना चाहिये।

जो लोग भगवान्का नाम-जप एवं चिन्तन करते हैं और चिन्तन या कीर्तन करते समय जब कभी उनको कुछ रस मिल्ल जाता है तो उसीमें संतोष कर लेते हैं और साधनकी सफलता मान लेते हैं, वे अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँच सकते । साधनमें तो किरय नया उत्साह और व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिये । जिनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जो सब प्रकारसे पूर्ण हैं, उनके लिये तो कुछ कहना नहीं बनता । वे तो पूज्य हैं । भगवान्के ही सहश या मगवान्के भी भगवान् हैं, परंतु जबतक साधक और साधनका प्रसङ्ग हैं, तबतक साधकके जीवनमें कभी किसी भी अवस्थाको लेकर संतोप नहों होना चाहिये । उसके हृदयमें तो प्रतिदिन उत्तरीत्तर नित्य नया उत्साह, नित्य नयी व्याकुलता बढ़ती रहनी चाहिये ।

किसी मी साधनाकी सफलता उसके लागेकी नवीन साधनाको

उत्पन्न कर देती है । जवतक कुछ भी करना शेष है, तबतक साधनमें संतोप भा जाना साधनमें शिथिब्बता उत्पन्न करता है, जो वास्तवमें असावधानी है । ज्यों-ज्यों साधक साधनसे अभिन्न होता जाता है, त्यों-त्यों साध्यके छिये परम ब्याकुछता तथा उत्साह बढ़ता रहता है। इसीमें साधनकी सफछता है !

# ( २२ )

यदि कोई कहे कि उत्साह और व्याकुछता दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं ? तो कहना होगा कि जिसके पानेकी तीव अभिळापा होती है उसके मिळनेमें ज्यों-ज्यों देर होती है, त्यों ही-त्यों व्याकुळता बढ़ती है और उसके पानेकी आशा रहती है इस कारण उत्साह बढ़ता रहता है । जैसे किसीको किसी महात्मासे मिलनेके छिये या किसी देवविप्रहका दर्शन करनेके छिये किसी निश्चित स्थानपर जाना है । वहाँ जानेके लिये जिसकी तीन अमिलापा है और किसी विष्तके कारण जानेमें विलम्ब हो रहा है, उस समय उस त्रिलम्बके कारण तो उसकी न्याकुळता बढ़ती रहती है और वहाँ जानेसे अभिळाषा पूर्ण होनेकी उमंगमें उत्साह बढ़ता रहता है । अतः वह सव प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करता हुआ भी अपने अमीष्टकी और चल पड़ता है। उत्साहके कारण उसे चलनेका परिश्रम और कठिनाई दु:खप्रद नहीं होते, किंतु अपने अभीष्टकी प्राप्तिमें देर असह्य होनेके कारण व्याकुलता बढ़ती रहती है । इसी प्रकार साधकके जीवनमें भी उत्साह और व्याकुळताका बढ़ते रहना परम आवर यक है।

जनतक मनुष्य वासनाओंकी पूर्तिके सुखमें रस लेता है, अपने मनकी वात पूरी होनेमें ही जो संतुष्ट हो जाता है या जो आलस्य और निदा आदि जडतामें रस लेता रहता है, उसके जीवनमें प्रेमकी लालसा जाप्रत् नहीं होती । इसी कारण उसका न तो साधनमें उत्साह हाता है, न लक्ष्य-प्राप्तिके लिये ज्याकुलता आती है और न तस्परता ही होती है।

देखा जाता है कि जबतक साथियोंका मन एक नहीं होता, उसमें मेद रहता है, तबतक वे छोटे-से-छोटा काम भी पूरा नहीं कर पाते और आपसमें मतभेदका द्वन्द बना रहता है; किंतु नहीं मनकी एकता होती है, वहाँ कठिन-से-कठिन कान भी सुगमतासे पूरा हो जाता है।

जहाँ साथियोंके और साधकके विचारोंमें मेद हो वहाँ साधकको चाहिये कि जो प्रवृत्ति विवेक के प्रतिकृत न हो, उसके लिये अपने साथियोंके मनमें अपना मन मिलाकर एकता कर ले। दूसरोंके अविकारकी रक्षाके लिये अपने मनकी वात पूरी करनेका आपह हर्पपूर्वक त्याग दे और यदि उनके मनकी वात विवेकके विरुद्ध हो तो विना किसी हेवमावके उनका साथ लोड़ दे। त्यागका फल सबसे अधिक त्याग करनेवालेको मिलता है। अतः साधकको सब प्रकारकी चाहका सर्वया त्याग कर देना चाहिये। त्यागसे ही सदा रहनेवाली शानित मिलती है।

साधककी प्रवृत्ति तो दूसरोंके हितमें होनी चाहिये और निकृतिकालमें उसको सबसे असङ्ग होना चाहिये । जगत् और शरीरका सम्बन्ध कर्मसे है। इनका चिन्तन करना व्यर्थ है। इनके चिन्तनसे कोई छाम नहीं होता।

अतमा और परमात्माका सम्बन्ध चिन्तनसे हैं। इसमें कर्मकी अपेक्षा नहीं हैं; क्योंकि जो वस्तु चिन्तनसे मिलती है, वह कर्मसे नहीं मिलती और जो कर्मसे मिलती है, वह चिन्तनसे नहीं मिलती।

बुद्धिको विवादमें न लगाकर सन्यकी खोजमें लगाना चाहिये। वरको उपभोगमें न लगाकर दूसरोंका दुःख मिटानेमें लगाना चाहिये। समयको वर्ष चिन्तनमें न लगाकर सार्थक चिन्तनमें लगाना चाहिये। संयोगजनित सुखकी प्राप्ति मन चाहता है। विवेकको वह प्रिय नहीं है। वस्तु, अवस्था और परिस्थितिके सम्बन्धसे होनेवाल सुख वास्तवमें सुख नहीं है। उसका जन्म दुःखसे होता है और अन्त भी दुःखमें ही होता है। जब प्यासका दुःख होता है तभी जल पीनेमें सुख माल्य होता है। भूखका दुःख हो भोजनमें सुख देता है। इसी प्रकार सुखके वियोगमें भी दुःख ही बच रहता है।

## ( २३ )

साध्यको चाहिये कि चित्त-शुद्धिके ढिये अपनी योग्यता और राचिक अनुद्भप ऐसे साधनको अपनावे जो किसी दूसरेपर अवलिकत न हो अर्थात् जिसमें अपनेसे भिन्न किसी व्यक्ति, पदार्थ, स्थान या परिस्थितिके सहयोगको अवश्यकता न हो और जो सर्वधा खतन्त्र हो। वेदान्तमें जो विवेक, वैराग्य, शमदमादि षट्सम्पत्ति और

वेदान्तमें जो विवेक, वराग्य, शमदमाद पट्सपात जार मुमुक्षुना —ये चार साधन वताये हैं, उनमें भी साधक सर्वधा खतन्त्र नहीं होता; स्योंकि इन्द्रियोंको वशमें करना, मनको वशमें करना, शीतोष्णको सहन करना खादि साधनोंके छिये शरीरमें बल चाहिये।

इसी प्रकार तप करनेमें, दान देनेमें, तीर्ध-सेवन करनेमें, एकान्त वास करनेमें अथवा किसी प्रकारकी परिस्थितिको वनाये रखनेमें भी मनुष्य खतन्त्र नहीं है।

जनतक साधक यह सोचता रहता है कि जन अमुक तीर्थमें जाऊँगा तन साधन करूँगा, ऐसा वातानरण मिलेगा तन साधन करूँगा, श्रीर खस्थ होगा तन साधन करूँगा, इत्याटि, तनतक जीवनका अमूल्य समय यों ही चला जाता है, साधनमें प्रवृत्ति नहीं होती।

जो साधक अपने साधनमें दूसरेके सहयोगकी आशा रखता है या उनकी सहायता लेता रहता है, उसका उन व्यक्तियोंमें मोह और पदार्थोंमें आसक्ति हो जाती है, अत: चित्त ग्रुद्ध नहीं हो सकता।

विश्वास, त्याग, प्रेम और कर्तव्य-पालन—इन साधनोंमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है। किसी भी व्यक्ति या वस्तुका संयोग करना मनुष्यके हाथकी वात नहीं है, परंतु त्यागमें कठिनाई नहीं है। इसी प्रकार विश्वासके लिये भी किसी के सहयोगकी जरूरत नहीं है। जब चाहे अपने इष्टपर मनुष्य विश्वास कर सकता है। प्रेममें भी परतन्त्रता नहीं है। हरेक प्राणी प्रेम करनेमें स्वतन्त्र है। एवं अपना कर्तव्य पालन करनेमें भी किसी प्रकारकी परतन्त्रता नहीं है; क्योंकि प्राप्त विवेकका आदर और प्राप्त वलका सदुपयोग ही उसका कर्तव्य है, जो हर मनुष्य हरेक परिस्थितिमें कर सकता है। संसार और शरिसे विमुख होकर अपने आपको प्रमुके समर्पण करके उनपर निर्मर रहनेमें उनकी

्र अहिंगुकी कृतानी आश्रिन हो जानेमें किसी प्रकारकी भी कठिनाई नहीं है । अतः यह साधन अध्यन्त सुगग और अमोघ है ।

जो गनुष्य द्सरोंकी उदारतासे, उनके त्याग, परिश्रम एवं कर्नन्यत्रायणतासे अपने अधिकारको सुरक्षित रखता है, अपने मनकी धान पूरी करता रहता है तथा अपने मनकी बात पूरी न होनेपर उनके काणोंमें तौप निकारता है और उनपर क्रोध करता रहता है, उसका चित्त शुद्र नहीं हो सकता । हाँ, जो छोग उसका आदर करते हैं, उसके अधिकारकी रक्षाके छिये अपने कर्तन्यका पाटन करते हैं, क्रोध करनेपर भी नाराज नहीं होते, प्रत्युत अपने ही दोपका अनुभव करने हैं एवं अपना कोई अधिकार नहीं गानते, उनका चित्त अवस्य शुद्र हो सकता है, उनका ब्यवहार अवस्य साधन माना जा सकता है; परंतु यदि वे भी वही काम किसी सांसारिक सुखके डालचसे या किसी प्रकारके भयसे करते हैं, चित्तशुद्धिहारा अपने डक्श्यकी प्राप्तिके डहेश्यसे नहीं करते तो उनका भी चित्त शुद्र नहीं हो सकता ।

अत: साधकको चाहिये कि साधनके छिये किसी भी व्यक्ति, यस्तु, परिस्थिति और स्थान आदिकी आशा न करे। जब जो परिस्थिति अपने-आप प्राप्त होती रहे—उसे प्रमुक्ता विधान, उनकी अहेतुकी कृपा मानकर साधनपरायण हो जाय और उस प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करता रहे। अर्थात् किसीपर अपना अधिकार न माने और दूसरों के अधिकारकी रक्षा करता रहे तथा अपने शरीर और प्राप्त पदार्थोद्वारा ऐसी सेवा, जिसमें उनका हित और प्रसन्तता निहित हो करता रहे और किसी प्रकारके अभिमानको स्थान न दे।

(38)

पहले यह बात कही गयी थी कि जबतक सात्रक स्वतन्त्र और धुल्म साधनको नहीं अपनाता, साध्यकी प्राप्तिके लिये दूसरोंपर निर्मर रहता है, तत्रतक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता ।

यहाँ दूसरोंसे अभिप्राय ईश्वरसे या अपने आपसे और कर्तन्यसे नहीं है; क्योंकि ईश्वरसे साधकका भेद नहीं है। उससे तो साधकका नित्य सम्बन्ध है। जिनसे खरूपका या जातिका नित्य सम्बन्ध नहीं है, माना हुआ सम्बन्ध है, वे ही दूसरे हैं।

जब मनुष्य दूसरोंके कर्तब्यपर निर्भर होकर उनको साधनमें सहायक मानना है, तब उनके अनुकूळ व्यवहारसे तो उनमें आसिक हो जाती है और प्रतिकृळ व्यवहारसे क्रोव हो आता है। ये दोनों ही चित्रकी अगुद्धिके मुख्य कारण हैं।

विचार करनेपर माइम होता है कि साधन करनेमें मनुष्य सर्वण स्वतन्त्र है। जो परिस्थिति और योग्यता उसे वर्तमानमें प्राप्त है, उसीमें वह साधन कर सकता है; क्योंकि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही साधन है और उसकी सफलता भी निश्चित है। इसपर भी साधनमें प्रवृत्ति और रुचि नहीं होती, जो काम करना ठीक समझते हैं उसे नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। प्राप्त विवेकके द्वारा साधकको जोज करनी चाहिये कि बास्तवमें इसका कारण क्या है। विचार करनेपर माइम होगा कि प्रायः जो अपनेको साधक मानते हैं और प्रायनके उद्देश्परे घरवार और कुदुम्बसे सम्बन्ध छोड़कर अलग रहते हैं, वे भी अपने साधियोंसे एवं जिससे किसी प्रकारका सम्पर्क

्है, उनसे किसी-न-किसी प्रकारकी आशा रखते हैं । उनके कर्तन्यसे अपने मनकी बात पूरी करना चाहते हैं । अपने अधिकारका त्याग करना और भगवान्के नाते दूसरोंके मनकी बात पूरी करना, अपना कर्तन्य नहीं समझते । इसिटिये उनका चित्त शुद्ध नहीं होता ।

दूसरा कारण यह भी माछ्म होगा कि जोकाम करते हैं, उसे जिस प्रकार करना चाहिये ठीक उस प्रकार पूरा नहीं करते। जिस किसी प्रकारसे उसे समाप्त कर देना चाहते हैं। अतः उसके संकल्प दूसरे समयमें उठते रहते हैं, उसका चिन्तन नहीं छूटता।

इसिंग्से साधकको चाहिये कि जिस समय जो काम करे, उसे भगवान्का काम समझकर उनकी प्रसन्ताके लिये उत्साहपूर्वक उसमें पूरा मन लगाकर उसे सुचारुरूपसे पूरा कर दे ताकि कामसे अलग होते ही मन संकल्परहित हो जाय। या अपने प्रेमास्पदके चिन्तनमें लग जाय और हृदयमें उनके प्रेमरसका अनुभव होने लगे।

जिस प्रकार एक सती स्त्री हरेक काम अपने पतिकी प्रसनताके लिये सुचारुरूपसे करती है, उसमें गर्ग्यती नहीं करती और जिस प्रकार वह पतिके मनमें अपना मन मिला देती है। अपना कोई आग्रह न रखकर पति जो चाहता है वही करती है और पतिकी प्रसन्ताके लिये पतिके मित्र, सन्वन्धी, पिता-माता, माई-बहिन आदिकी सेवा भी बड़े प्रेम और उत्साहके साथ कुशल्तापूर्वक करती है। उसमें किसी प्रकारकी असावधानी, अबहेलना या आलस्य नहीं करती। जिस प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य अपने गुरुकी प्रसन्ताके लिये; एक श्रेष्ठ पुत्र अपने माता-पिताकी प्रसन्तताके लिये, एक पिता अपनी संतानकी

प्रसन्नताके छिये, अपने खार्थका त्याग करता है। अपने मनकी वातः छोड़कर उनके अनुकूछ व्यवहार करता है। वैसे ही साधकको भी अपने प्रसन्ती प्रसन्तताके छिये अपने मनकी वात छोड़कर सबके साथ उनके अनुकूछ व्यवहार करना चाहिये।

जो स्त्री अपने मुखके लिये पतिकी सेवा करती है। अपने पतिसे अपने मनकी वात पूरी कराना चाहती है और जो पति अपने मनकी वात स्त्रीसे पूरी कराना चाहता है। अपने मुख-भोगके लिये स्त्रीका पालन-पोषण करता है। उनका आपसमें संघर्ष बना रहता है, प्रेम नहीं होता और वे एक दूसरेको छोड़ भी नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु और शिष्य, पिता जोर पुत्र, मित्र और मित्र, सेवक और खामी इन सबके सम्बन्धमें समझ लेना चाहिये।

जो सावक मगवान्की मिक्त, उनका भजन-स्मरण अपने सुख-प्राप्तिकी इच्छासे करता है। मगवान्से कुछ छेना चाहता है, जिसको उनके प्रेमकी अभिटाषा नहीं है, उसका चित्त भी सर्वधा शुद्ध नहीं होता और बह मगवान्का प्रेमपात्र नहीं वन सकता।

इसलिये साधकको चाहिये कि दिन-रातके चौवीस घंटे एवं साधनके आरम्भसे मृत्युपर्यन्त जो जुछ करे, प्रमुकी प्रसन्नताके लिये करे, उनके प्रेमकी लाल्साके अतिरिक्त किसी प्रकारकी चाह न करे। अपने सारे जीवनको साधन बना ले। मजन-स्मरण, खाना-पीना व्यवहार-ज्यापार और अतिथि-सत्कार-सेवा आदिमें कोई प्रीतिका भेरं न रहे! आजकल लोग अपने सम्पर्कवालोंके कर्तव्यसे अपने अधिकारकी रक्षा और अपनी चाहकी पूर्ति चाहते हैं। हरेक मनुष्य दूसरेके कर्तव्य और अपने अधिकारकी ओर देखते हैं। अपने कर्तव्यकी ओर नहीं देखते। इस कारण न तो धर्म-पालन होता है और न आपसमें प्रेम ही सुरक्षित रहता है। गुरु शिष्यको उसके कर्तव्यकी शृष्टि दिखाता है। साधु गृहस्थको उसके कर्तव्यकी श्राह दिखाता है। साधु गृहस्थको उसके कर्तव्यकी बात बताता है और अपने मनके थोड़ा-सा भी प्रतिकृत्व होनेपर क्रोध करने लगता है। गृहस्थ देखता है, यह कैसा साधु है। क्या साधुको भी कभी क्रोध आना चाहिये ! इसी प्रकार एक दूसरेके दोषोंको देखते रहते हैं। तब उनका अन्तःकरण शुद्ध कैसे हो!

इस प्रकारके न्यवहारमें जब पिता पुत्रसे कहता है कि 'तू अमुक काम हमारे मनके अनुकूल नहीं करता, तू बड़ा नालायक है।' तो पुत्र यदि सामने नहीं कहता तो उसके मनमें तो यह भाव आ ही जाता है कि 'मूल तो इनकी है और मुझे नालायक बताते हैं।'अत: यदि किसीको हितकी बात बतानी हो, तो भी बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि पहले उसमें प्यार और विश्वास उत्पन्न करे। जब उसे यह विश्वास हो जायगा कि ये मेरा सब प्रकारसे हित चाहते हैं, इनका कोई खार्थ नहीं है, तभी वह उनकी बात मानकर उसके अनुसार चलनेका प्रयत्न करेगा।

चित्रशुद्धिके लिये व्यवहारमें समता भी होनी चाहिये। विषमताके व्यवहारसे वित्त अशुद्ध हो जाता है। इससे मनुष्यकी साधनमें रुचि नहीं होती।

आजकल देखा जाता है कि लोग अपने सायियोंमें और जिनके साथ समयपर सम्पर्क होता है उनमें व्यवहारका वहुत मेद रखते हैं । पिता जिस प्रकार अपने पुत्रसे प्रेम करता है—नैसा भाईके पुत्रसे या पड़ोसीके पुत्रसे नहीं करता। स्त्री अपने पतिको जैसा भोजन देती है, अपने देवर जेठको वैसा नहीं देती। जैसे अपने पुत्रको देती है, वैसी देवर-जेठके पुत्रोंको नहीं देती। औरकी तो कौन कहे अपने ही शरीरसे उत्पन्न पुत्र और पुत्रीमें भी मेद रखती है। समझती है कि पुत्र तो अपने घरमें रहेगा । कमाकर हमारा पालन-पोपण करेगा, छदकी तो अपने घरकी होगी । हमें तो उल्टा देना-ही-देना रहेगा । इसी प्रकार अपने सगे-सम्बन्धी, जान-पहचानके व्यक्तियोंमें और अपरिचित आगन्तुक व्यक्तिके साथ भी व्यवहारमें भेद होता है। उपर्यक्त भेदं केवल कर्ममें हो या आवश्यकताके भेदसे हो, या जिसका सत्कार करना है, उसकी रुचिके भेदसे वस्तुका भेद हो तो कोई हानि नहीं है। वह तो होना ही चाहिये, परंतु प्रेमका भेद नहीं होना चाहिये । प्रीतिकी एकता होनी चाहिये । पर होता विरुक्तल इसके विपरीत है। किसी समय किसी कारणसे वस्तुमें मेद न होकर भी प्रीतिमें भेद हो जाता है । इससे न तो चित्त शुद्ध होता है, न प्रेम बढ़ता है, न आपसमें एकता आती है और न ज्ञान्ति ही मिळती है।

अतः साधकको चाहिये कि जिसके साथ व्यवहार करे, उसे ईश्वरका खरूष माने अर्थात् यह समझे कि खयं भगवान् ही कृपा करके मेरी सेवा खीकार करनेके छिये इस वेपमें आये हैं। अथवा यह समझे कि सर्वव्यापी भगवान् इसमें विद्यमान हैं, अतः इसकी तेना उन्हींकी सेवा है । यह भी न हो सके तो कम-से-कम यह तो समझे कि जो समस्त जगत्के कर्ता-संहर्ता और खामी हैं, यह भी उन्होंका है । अतः इसके आदर, सत्कार एवं सेवासे भगवान् प्रसन्न होंने । मुझे उनका प्रेम प्राप्त होगा ! इस भावको लेकर प्रेम और उत्साहके सहित उसकी हरेक आवश्यकताकी पूर्ति करे तथा सब कुछ भगवान्का है, उन्हींकी वस्तु उन्हींके काममें लग रही है, इस भावनासे अपने मनमें किसी प्रकारका अभिमान न आने दे । इस प्रकार व्यवहार करनेवाले साधकका चित्त गुद्ध हो जाता है । उसको किसी प्रकारको भोगवासना नहीं रहती । निःस्वार्थ प्रेम ही वास्तवमें भिक्त है और सब वासनाओंसे रहित होना ही मुक्ति है; अतः भिक्त चाहनेवाले साधकोंमें प्राणिमात्रके प्रति अगाध प्रेम रहना चाहिये और मुक्ति चाहनेवाले साधकोंमें सब प्रकारकी वासनाओंका अभाव होना चाहिये ।

### ( २५ )

यह पहले कहा गया था कि चित्तशुद्धिके लिये माने हुए सम्बन्धका त्याग करना अनिवार्य है ।

साधकको चाहिये कि शरीर और संसारके साथ जो माना हुआ सम्बन्ध है, उसको तोड़कर अपने प्रमुपर विश्वास करके उनके साथ सम्बन्ध जोड़े, उनके सिवा और किसीको अपना न माने।

उनको अपना माननेमें और उनसे प्रेम करनेमें साधक सदैव स्वतन्त्र है । हाँ, मगवान् उसको अपना मानें या न मानें, उसे अपना प्रेम प्रदान करें या ठुकरा दें, यह उनके हाथकी वात है । इसमें साधकते बशकी बात नहीं है, परंतु उनके ठुकरानेपर भी उनकी अपना मानना, उनसे प्रेम करना और उन्होंपर निर्भर रहना—इसमें तो साधक किसी प्रकार भी पराधीन नहीं है। क्या गोपियोंको भगवान्ने नहीं ठुकराया, परंतु इतनेपर भी क्या वे कभी उनसे विमुख हुई ? क्या उनको अपना मानना और प्रेम करना छोड़ दिया ? नहीं, वे चाहे ठुकरावें और चाहे प्रेम करें—प्रत्येक अवस्थामें उन गोपियोंको तो वे अपने ही दीखते थे। यही कारण या कि भगवान् अलग रहते हुए भी उनके पास ही थे। मनवान् इयामहुन्दर भी उनके प्रेममें इतने मुख्य थे कि उनका स्पर्श पाकर आये हुए पुण्पको देखकर प्रेममें विभोर हो जाते, उनके चरणकी रज हवामें उड़कर शरीरपर पड़ती तो अपनेको धन्य मानते।

कोई कहे कि भगवान्को तो हमने कभी देखा नहीं, हम कैसे उनको अपना मान छं और कैसे उनसे प्रेम करें तो इसका उत्तर यह है कि जिस संसार और शरीरको तुम देख रहे हो, इससे सम्बन्धका त्यान करनेमें तो तुम स्वतन्त्र हो । यह सम्बन्ध तो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। अतः इससे सम्बन्ध तोड़कर सर्वथा विमुख हो जाओ । याई यह तुम्हारे पीछे-पीछे दोड़े तो भी तुम इसकी और दिख्यात मत करो । जब तुम्हारा इससे सम्बन्ध नहीं रहेगा, तब भगवान्से सम्बन्ध अपने-आप हो जायगा । इसको पीठ देते ही तुम भगवान्से सम्मुख हो जाओने, सम्मुख होते ही तुम्हारे अनन्त जन्मोंके पापोंका नाश होकर तुम्हारा चित्त उसी क्षण शुद्ध हो जायगा और मगवान् नुपको अपना छोने । तब तुम भगवान्को देख छोने ।

कोई कहे कि 'पहले हमको भगवान्का प्रेम प्राप्त हो जाय तब हम इस जगत्से सम्बन्ध छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता । यदि कोई अपना मुख गिलोयसे भर ले और कहे कि मिसरीका मिठास प्राप्त होनेपर गिलोयका त्याग करूँगा । यह जैसे सम्भव नहीं, इसी प्रकार जबतक साधक संसारको पीठ देकर भगवान्के सम्मुख नहीं होता, तबतक उनका प्रेम प्राप्त होना सम्भव नहीं है । उनसे सम्बन्ध जोड़नेके लिये अर्थात् जिनसे साधकका नित्य सम्बन्ध है और जिनको वह अपने ही प्रमादसे भूल गया है, उस भूलको मिटानेके लिये अपने माने हुए सम्बन्धको पहले मिटाना होगा ।

शरीर और संसारसे सम्बन्ध ट्रटते ही निर्वासना और असंगता प्राप्त हो जायगी, रागका सर्वथा अमाव हो जायगा । निर्वासनासे योग, असंगतासे बोध और समर्पणसे अनुराग अपने-आप प्राप्त हो जाता है यह नियम हैं ।

जगत्से सम्बन्ध तोड़नेसे मुक्ति और भगवान्से सम्बन्ध जोड़ रुनेपर भक्ति स्वतः हो जाती है।

### ( २६ )

जवतक साधकको अपने छहपकी प्राप्तिमें किसी प्रकारकी उछझन या कठिनाई माछ्म हो, तबतक समझना चाहिये कि चित्तमें किसी-न-किसी प्रकारकी अञ्चिद्ध है।

जनतक मनुष्य पराधीन रहता है, अपनी कामनाकी पूर्ति दूसरोंसे चाहता है, तनतक उसका चित्त शुद्ध नहीं हो पाता । संतोंका कहना है कि जब मनुष्य आजाद ( खाधीन ) ही जाता है, तब खूँबार शेर उसे गोदमें ले लेता हैं, बुश्च उसे फल देने लगते हैं। माच यह कि चाहरहित मनुष्यको सब बस्नुप् अनायास अपने-आप प्राप्त होती हैं।

साधकको चाहिये कि या तो समीको अपना समझे या किसीको अपना न समझे । ये दोनों ही सावन हैं । सबको अपना समझनेवाटा सबसे समान प्रेम करता है । प्रेमसे देना-ही-देना रहता है । किसीसे कुछ लेनेकी मावना नहीं रहती । अतः सब प्रकारसे प्राप्त-शक्तिके हारा सबका हित करना, उस शक्तिको उनके हितमें लगा देना और बदलेमें उनसे कुछ लेना नहीं, यही सबको अपना समझना है । एवं सबसे असङ्ग हो जाना ही अपना न समझना है । जो दूसरोंसे कुछ लेनेके लिये उनको अपना समझना है । जो दूसरोंसे कुछ लेनेके लिये उनको अपना समझता है, वह कभी गुलामीसे नहीं छूटता । जिस-जिस भोगको वह चाहता है, उस-उसका गुलाम वन जाता है, अतः साधीन नहीं हो पाता और उसका चित्त अशुद्ध होता रहता है ।

चित्तकी शुद्धिके लिये क्षमाकी वड़ी भारी आवश्यकता है अतः साधकको क्षमाजील होना चाहिये। जब कभी उसे माल्म हो कि मेरे कारणसे किसीको कष्ट हुआ है, मुझसे किसीके प्रतिकृष्ट व्यवहार हो गया है, तो तुरंत उससे क्षमा माँग ले। यदि अपनी गलतीका भास कालान्तरमें हो तो मनसे क्षमा माँग ले और पुनः वैसी गलती न करनेका दह संकल्प कर ले। इससे साधकमें निदोषता आती है। या यदि किसी दूसरेका व्यवहार अपने प्रतिकृत्ल हो तो तत्काल ही उसे क्षमा कर दे। अपने मनमें यह भाव ही न रहने दे कि उसने कोई अपराय किया है, ताकि उससे बदला लेनेकी भावना कभी भी उत्पन्न न हो। यह भाव रक्खे कि सरकारसे या ईश्वरसे भी उसको किसी प्रकारका दण्ड न मिले, बल्कि ईश्वरसे यह प्रार्थना करे कि इसकी बुद्धि ग्रुद्ध कर दीजिये ताकि यह धन्य किसीके साथ बुरा व्यवहार न करे। इससे साधकमें वैर-भाव मिट जाता है।

जो खयं दुखी होता है, वहीं दूसरोंको दु:ख देता है। जिसके पास जो वस्तु होगो वहीं तो देगा। जिसके पास दु:ख है ही नहीं, वह कहाँसे देगा। दुखी प्राणी हर प्रकारसे दयाका पात्र होता है। अतः क्षमाशील साधक कभी किसीपर क्रोध या द्वेष-भाव नहीं करता। उसे तो किसीका अपराध दीखता ही नहीं। वह तो दु:खका हेतु अपनी वेसमझीको मानता है।

जो क्षमाशील साधक अपनी गलतीके लिये दूसरोंसे क्षमा मॉंगकर और पुन: गलती न करनेका संकल्प करके निर्दोष हो जाता है तथा अपने प्रति जो प्रतिकृत्र न्यवहार करता है, उसका दोष न मानकर वर-भावसे रहित हो जाता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है।

आजकल जब किसीके मनके विपरीत काम होता है, तब उसकों कोच भा जाता है। यदि कोई कहे कि कोघ नहीं करना चाहिये तो कहते हैं कि 'क्रोध किसकों नहीं आता ? क्या मैं महात्मा हो गया ! मैं तो गृहस्थ हूँ ........ इत्यादि । यदि उनसे पूछा जाय कि 'आप महात्मा क्यों नहीं वन गये ! किसने मना किया था ! मनुष्य ही तो महात्मा होते हैं !' तो इसका कोई उत्तर नहीं है । ऐसे प्राणियोंका चित्त शुद्ध नहीं हो पाता।

जो मनुष्य भगशन्की प्रकृतिको अपनी मानकर उससे मोग-वासनाकी पूर्ति चाहता है, उसके साथ प्रकृति उदारताका व्यवहार नहीं करती । उसको तो वह उसके कर्मानुसार न्यायोचित फल देती है । उसपर प्रसन्न नहीं होती, विल्क क्रोध करती है । जैसे किसी

भन्ने क्रोई अपनी समझकर उससे मोगकी चाह करे तो वह सा स्था ! क्या उसको शाप नहीं देगी ! इसी प्रकार ही प्रकृतिके अपने समझ लेना चाहिये । परंतु जो प्रकृतिको अपने प्रमुक्ती समझता है, उससे किसी प्रकारका भी भोग नहीं चाहता, उसपर प्रकृति-माता प्रसन्न होकर जैसे कोई माता अपने पुत्रका पालन करती है, उसी प्रकार उसका पालन-पोत्रण करती रहती है । यही कारण है कि चाहरहित सायकको कभी अमायका भास नहीं होता ।

किसीको यह कभी नहीं समझना चाहिये कि पतनका कारण प्रारच्य है; क्योंकि प्रारच्य किसीके पतनका कारण नहीं होता। त्रिवेकका अनादर करनेसे और प्राप्त बलका दुरुपयोग करनेसे ही गनुष्यका पतन होता है।

जो मनुष्य अपने दोपकी और ध्यान न देंकर दूसरोंको दोषी मानता है और इस खयालने कि 'यहाँ मेरा आदर नहीं है, मेरे साथ रांग ज्यवदार ठीक नहीं करते,'—एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना है, उसको वहां भी आदर नहीं मिछता; क्योंकि दूसरोंसे सुख वादनेवांत्र मनुष्यका कोई भी आदर नहीं करता । जैसे कोई वेत्रकृष हो और सभी लोग उसे देवकृत कहने उमें एवं उस अपमानसे क्यनेके लिये वह कड़ी अपरिचित स्थानमें चला जाय, वहाँ जाकर कहीं जमीनके खरेमें बेटकर मोजन करे और इस खयालसे इधर-उधर देखता रहे कि कोई दूसरा देख न ले, कोई मुझे वेवकूफ न समझ ले। इस परिस्थितिमें उसे देखनेवाले उससे कहें कि 'करे वेवकूफ ! यहाँ क्या कर रहा हैं!' तो वह क्या समझेगा। वह मनमें यही समझेगा कि यहाँ भी लोगोंने मुझे पहचान लिया। कहनेका माव यह है कि जवतक उसमें वेवकृफी बनी रहेगी, वह कहीं भी किसीसे छियी नहीं रहेगी। इसी प्रकार जवतक मनुष्य अपने दोषको स्वयं नहीं मिटा लेगा, तवतक कहीं भी उसे सुख और शान्ति नहीं मिलेगी।

इगुण्यि साध्यक्तो चाहिये कि जब जहाँ जो परिस्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग करे । ऐसा करनेसे उसकी उन्नतिका मार्ग अपने-आप खुल जाता है और उसकी उन्नतिके लिये जब जैसी परिस्थिति आवश्यक होती है, अपने-आप अनायास प्राप्त हो जाती है । जब भगवान् उसका एकान्तवास आवश्यक समझते हैं, तब वैसी ही परिस्थिति पेदा कर देते हैं ।

साधकके लिये सबसे अच्छा जीवन वही है जब हृदयमें निरन्तर प्रेमकी गङ्गा लहराती रहे । अहं—अभिपानसे सर्वया शून्य हो, किसी प्रकारकी चाहका उदय न हो, शरीर विश्वके काम आता रहे तथा जीवन सब प्रकारसे पूर्ण और अनन्त हो ।

जीवन वदल जाना साधकका दूसरा जन्म है। यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर जो 'द्विज' कहा जाता है, उसका यही माव है कि वह उसका नया जन्म है अर्थात् उसे वेदके ज्ञानका अधिकार प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार किसी प्रकारकी दीक्षा देकर उसके अहंकों, वदल देना, गृहस्थसे वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर लेना भी दूसरा जन्म माना जाता है, क्योंकि उससे उसका अहं परिवर्तित होता हैं।

जब सब प्रकारके दोशोंका अभाव होकर चित्त शुद्ध हो जाय, तब साधकको समझना चाहिये कि मैं अब पहलेबाल नहीं हूँ । मेरा यह दूसरा जन्म है । परंतु उसमें भी योगके, बोधके या प्रेमके अभिमानका भास नहीं होना चाहिये ।

प्रेमी भक्त भगवान्से खपने उद्धारकी भी कामना नहीं करता । वह तो सर्वया निष्काम रहता है ।

#### ( २७)

चित्तकी ग्रुद्धिके प्रसङ्गमें क्षमा माँगने तथा करने की वात पहले कही गयी थी। अब यह कहना है कि मनुष्यको अपना दोष सीकार करने में और क्षमा माँगने में संकोच क्यों होता है। विचार करने से माल्य होगा कि उसको दोयो वने रहने में उतना दुःख नहीं है जितना कि दोयी कहला ने में है। वह चाहता है कि लोग मुझे अच्छा आदमी समझते रहें, मेरे दोष प्रकट न हों, लिये रहें। इस मावनासे दोषों का पोषण होता रहता है और अन्तः करण गुद्ध नहीं होता।

प्रायः देखा जाता है कि कोई हितचिन्तक मित्र, माता, पिता और गुरु भी किसीका कोई दोष वतलाते हैं तो स्वीकार करना तो दूर रहा, वह हुँ झलाकर उसकी सफाई देने लग जाता है। अपने दोपको लिपानेके लिये अनेक प्रकारके नये दोष उत्पन्न कर लेता है। यहाँतक कह देता है कि 'जब अपनेपर आती है, तब माल्स पड़ता हैं। दूसरेको समज्ञाना सङ्ज है। यदि तुम मेरी श्वितिमें होते तो तुम भी ऐसा ही करते, इत्यादि। यही कारण है कि जो मनुष्य अनेक गोसि मस्सङ्ग करने हैं, वे भी आजतक अपने चित्तको शुद्ध नहीं बना सके।

अतः सायकको चाहिये कि अपने चित्तके दोपोंको देखकर दृखी हो और दोपी कहनानेसे न उरे एवं निर्दोग वननेकी कोशिश करे और निर्दोगनाको ख्यातिका रस न ले; क्योंकि निर्दोपताकी ज्यानिका रस मनुष्यका चित्त गुद्ध नहीं होने देता अर्थात् उसको निर्दोप नहीं चनने देना। अतः यदि कोई अपना दोप वतलाये तो क्षुड्य न होकर उसे अपना हितेपी मानना चाहिये और उसकी बात सुनकर सकाई देनेकी कोशिश न करके अपने दोपोंको स्हमदृष्टिसे देखना चाहिये तथा उनको मिटा देना चाहिये। दोपोंक मिटाना कठिन नहीं है; क्योंकि दोप प्राणीमें खाभाविक नहीं हैं, उसके प्रमादसे उत्पन्त हुए हैं।

जो लोग यह सोचते हैं कि 'दोप किसमें नहीं है, बड़े-बड़े लोगोंमें भी देखे जाते हैं।' इस प्रकार दूसरोंके दोषोंकी ओर देखनेवालेका चित्त ग्रुद्ध नहीं होता; क्योंकि उसे अपने दोपोंके बने रहनेका दु:ख नहीं होता और उनको हटानेके लिये प्रयस्त नहीं होता, बल्कि निराशा पैदा होती है।

अत: साधकको चाहिये कि उक्त प्रकारसे दूसरोंके दोषोंकी ओर देखकर संतोष न करे और अपने दोष मिटानेसे निरुत्साह न हो, बल्कि अपने दोषोंको गहराईसे देखे और उनके न मिटनेसे दुखी हो । यही दोपोंको मिटानेका ठपाय है । जो अपने दोपोंको विख-देखकर दुखी होता है और उनको मिटानेके लिये साधन करता है, उसमें दोप नहीं रह सकते ।

यदि दूसरे लोग बड़ाई करे, निर्दोप वतावें तो सावकको हृदयसे उसका विरोध करना चाहिये और विना संकोचके अपने दोप लोगोंके सामने खीकार कर लेने चाहिये एवं साथ-ही-साथ भगवान्की अपार दयाका अनुमव करना चाहिये कि उनका कैसा मधुर समाव है, जो मुझ-वैसे अधमको भी लोगोंकी दृष्टिमें सम्मानके योग्य वना देते हैं।

अपने दांपोंको जाननेके छिये मनुष्यको इपने चित्तकी दशाका अध्ययन करना चाहिये । यदि किसी छड़की या स्त्रीको देखकर उसकी मुन्दरतापर दृष्टि जाय, मनको वह प्रिय छगे तो समझना चाहिये कि मेरे मनमें अभीतक ( चमड़ीके ) सौन्दर्यका महत्त्व है । अतः मुझमें 'कामका दोप' विधमान है। यदि उसे देखकर किसी प्रकारका बुरा भाव उत्पन्न न हो तो भी सुन्दरताकी प्रियता भी तो कामका दोष ही है। इसी प्रकार किसी मकानको देखकर उसकी वनावटकी सुन्दरताका या उपयोगिताका महत्त्व माछ्म हो तो समझना चाहिये कि मनमें अमीतक 'छोमका दोप' है। यदि सम्पत्तिशाली ञ्यक्तिको देखका सम्पतिका महत्त्व माद्यम हो, किसी घनीके जीवनसे धनका महत्त्व माछ्म हो तो समझना चाहिये कि समीतक टोमका दोप है । यदि घरपर अतिथि आवें तया उनका सत्कार करनेके छिये जो दूघ, अन्न, फल या दूसरी वस्तुएँ खर्च हों, उनकी ओर मन आकर्षित हो तथा ऐसा भाव उठे कि आज इतनी मात्रामें अमुक-अमुक

ास्तुर्दे हो अर्थ हो गयी, अपुद्ध दनी है, यह व्यर्थ जायगी। इस प्रस्त का वस्तुओंका महस्त प्रतीत हो तो समझता चाहिये कि लोग है। है। जिस्ही मनमें सीमवा दीप नहीं होगा, वह तो किनमें अजिप्योही सेवात अवसर विलेगा, उनना ही सीभाग्य मानेगर । उसके दर्श कराजीकी और नहीं जायगी । जिस प्रकार धररा संगठ रस्मा चीम है। उसी प्रकार उसके पर्चके ससका इंग्मीम भी शीन हो है; क्योंकि उसके मनमें धनका महत्त्व वर्तमान रहन्स है । परिवारने, नोगोंनी अपने सुखबा हेतु समहका जो उनमें जियन: है। यह भोहना दोना है। इसी प्रकार अपने शरीरको हए-प्रष्ट कर नार्राव प्रवाहर को प्रसन्तता होती है यह भी मोह है। एवं किसी रचम और बदयान् मनुष्यको देखकर अपने मनमें उसका महत्व नाइव हो तो यह भी मोहबा दोप है। होगोंका सम्मान होता रंग्यस्त दसका महस्य मादृग हो तो समझना चाहिये कि अभीतक ·देहामिगानका दोप' है । यदि किसीकी कीर्ति सनकर उसका महत्त्व गाइव हो हो सगहना चाहिये कि 'बड़ाईकी वासनाका दोव' है; नगंजि निगदरका भय और मानकी चाह—ये दोनों देहाभिमानसे होते हैं और जेकबातनासे बड़ाई प्रिय व्याती है ।

्त प्रकार अपने दोयोंका स्ट्यतासे निरीक्षण करके उनका त्याम करनेकी चेष्टा करनी चाहिये और कभी भी अपनेको निर्दोष मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि अभिमान रहते हुए चित्त खुद्र नहीं होता।

किसी त्यागी महात्माको देखे तो उसके त्यागका महत्त्व माङ्म

होना चाहिये। गोपियोंके चरित्रसे उनके प्रेमका महत्त्व माष्ट्रम होना चाहिये। मीराँको याद करके उसके विश्वासका महत्त्व माष्ट्रम होना चाहिये। सहजोबाईको याद करके उसके विवेकका महत्त्व माष्ट्रम होना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ दृष्टि जाय, वहाँ-वहाँ यदि दूसरोंके सद्गुगोंका महत्त्व माष्ट्रम होकर उनकी ओर चित्तका आकर्षण हो तो समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो रहा है।

साधकको यह निश्चय करना चाहिये कि मुझे वहाँ पहुँचना है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है। जो सबकी अन्तिम अवधि है, वह है परम मुहृद् प्रमुका अगाध प्रेम। रास्तेमें स्थिरता और शान्तिके विश्राम-स्थान मिन्नें तो वहाँ ठहरना नहीं है।

### (26)

पहले चित-शुद्धिके प्रसङ्गमें यह वात कही गयी थी कि सायकको अपने दोषोंका निरीक्षण करके दुखी होना चाहिये। तव दोपोंका नाश होकर चित्त शुद्ध हो सकता है।

अत्र विचार यह करना है कि दोषोंके रहते हुए मनुष्यको उनके रहनेका दुःख क्यों नहीं होता ? त्रिचार करनेपर माल्म होगा कि मनुष्य उन दोपोंमें सुखमोगक्की कल्पना करके रस लेता रहता है । इस कारण उनके रहनेका दुःख नहीं होता और उनको मिटानेकी खालता और कोशिश नहीं होती।

भोगोंत्री चाहका उत्पन्न होना और उनका पूर्ण होना—इसीको मनुष्य मुख मान लेता है और यहीं सबसे वड़ा दोष है। काम, ऋोध, लोभ, मोह आदि सब प्रकारके दोप भोग-वासनासे उत्पन्न और पुष्ट होते रहते हैं।

वाजकलकी सम्यता मनुष्यको यही सिखाती है कि अपने रहन-सहनकी उन्नति करो अर्थात् सुन्दर-सुन्दर भोगोंकी चाह उत्पन्न करो और उनकी पूर्तिके लिये श्रम करके नाना प्रकारकी भोग-सामग्रीका संग्रह करो एवं उनका उपभोग करके चाहकी पूर्तिका सुख भोगो और फिर चाह करो । इस प्रकार दु:ख-सुखके चक्रमें चढ़े रहना ही जिनकी दृष्टिमें उनति है, उनके हृदयमें अपने दोशोंको मिटानेका भाव कैसे प्रकट हो सकता है ?

उनकी शिक्षाका दुरुपयोग करनेवाले आल्सी मनुष्य तो भोग-सामग्री जुटानेके लिये परिश्रम करना भी नहीं चाहते। वे तो आशा करते हैं कि कोई दूसरा ही हमारे लिये सब आवश्यक सामग्री जुटा दे और हम उसके भोगका सुख लेते रहें।

ऐसे मनुष्योंको अपनी वास्तविक आवश्यकताका ज्ञान नहीं होता; क्योंकि उनको इस बातका पता ही नहीं है कि इस जीवनसे उत्कृष्ट कोई दूसरा भी जीवन है; जहाँ किसी प्रकारका अभाव नहीं है, जहाँ मीतका मय नहीं है, जिसमें केवल रस ही रस है, दु:खका लेश भी नहीं है। यद्यपि सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें दु:ख न मिले, हम खाधीन और समर्थ हों, हमारा जीवन अमर हो जाय, मौतका भय न रहे, परंतु उस जीवनसे निराश हो गये हैं और वर्तमान जीवनको ही वास्तविक जीवन मान लिया है।

चाहकी पूर्विको सुख माननेवाटोंके मनमें धनकी कामना जाअते होती है। उसके छिये वे वह काम करते हैं जो करना चाहिये और वह काम में करते हैं जो नहीं करना चाहिये। एक सूतकी मिछ चळानेवाळा हजारों सूत कातनेवाळियोंकी जीविका नष्ट करके खयं वनी होता है। एक तेठ-कळका माळिक हजारों तेळी गृहस्थोंका जीवन दु:खमय बनाकर खयं धनी होता है। एक आठा-कळका माळिक सैकड़ों विधवा और परिश्रमी क्षियोंको वेकार बना देता है। इससे देशकी कितनी हानि हो रही है, उस ओर उन खार्यी छोगोंका ळह्य ही नहीं जाता। वे छोग समाजको भी शुद्ध वस्तुओंके वदले खराव वस्तु देकर छोगोंका खास्थ्य विगाइते हैं और उसमें देशकी उन्नांते मानते हैं।

दूसरे समृहके छोग जो अपनेको विरक्त कहनेका दम भरते हैं, अपनेको भगवान्का भक्त कहते हैं, उनका जीवन भी मनुष्यको अपनी वास्तविक आक्द्रयकताको पूर्तिकी ओर आकर्षित नहीं करता; क्योंकि उनमें भी अधिकांश छोग बड़े-बड़े मठ, बड़े-बड़े अधिकार और वहत-सी सामग्रियोंका संग्रह करनेमें ही अपना जीवन सफल और उन्तत मानते हैं। अमुक स्वामीजीका आग्रम बड़ा मुन्दर है। वहाँ छोगोंको सब प्रकारका मुख मिलता है, उनके बड़े-बड़े धनी-मानी ऊँचे अफसर मिनिस्टर छोग शिष्य हैं, उनका बड़ा सम्मान है, इस प्रकारको बड़ाई मुन-मुनकर मस्त रहते हैं एवं व्यक्ति, बस्तु, अवस्था और परिस्थितिके सम्बन्धसे चाहकी पूर्तिके मुखको ही मुख मानते हैं। उनके हदयमें भी वास्तविक आवश्यकताका अनुमव नहीं होता।

ऐसे छोग जब कहीं बाहर जाते हैं, तब अपने सायियोंको सोनेके लिये पूरी जगह मिले, चाहे न मिले परंतु उनको कम-से-कम एक कमरा स्वतन्त्र चाहिये। उसके लिये फिर नाना प्रकारका दम्म करते हैं। कहते हैं हमें एकान्त चाहिये। यदि सचमुच एकान्तकी जरूरत हो तो जंगल्लमें कमी नहीं है। किसी भी वृक्षके नोचे एकान्त मिल सकता है। टूटे-कूटे खंडहरों और जीर्ण मन्दिरोंकी भी कमी नहीं है। परंतु वहाँ आराम कैसे मिले। इस प्रकारका एकान्त उनको नहीं चाहिये।

इसी प्रकार तीर्थयात्रा आदिके बहानेसे जो अपनी शौक पूरी करते हैं, नाना प्रकारके स्थानोंको, प्रकृतिके सौन्दर्यको और अनेक प्रकारके दश्योंको देख-देखकर रस लेते रहते हैं, इनको भी तीर्थसेननका असलो फल नहीं मिलता अर्थात् उनका भी चित्त शुद्ध नहीं होता। तीर्थसेननका अधिकारी वह होता है जो तीर्थस्थानोंमें दिव्य लोकान्तरोंका अनुभव करता है अर्थात् जिसकी तीर्थोंमें भौतिक बुद्धि नहीं है।

मतुष्यकी असली माँग है—ऐसा आनन्द, जिसमें दुःखका मिश्रण न हो; ऐसा जीवन, जिसमें मृत्युका भय न हो; ऐसा रस, जिसमें नीरसताकी गन्व न हो और ऐसा ज्ञान, जिसमें किसी प्रकारका संदेह न हो।

इस मॉगकी पूर्ति तभी हो सकती है जब साधक अपने प्राप्त विवेकका आदर करे, किसी भी वस्तु, ब्यक्ति और परिश्वितिके सम्बन्धसे मिळनेवाळे सुख-दु:खोंका रस न ले, अपने दोषोंको देखकर उनके होनेके दु:खसे दुखी हो, जबतक चित्त शुद्ध न हो जाय, तबतक चैनसे न रहे। देह-अभिमानके रहते हुए चाहका अभाव नहीं होता । चाह-रहते हुए चित्त गुद्र नहीं हो सकता । चित्त गुद्र हुए विता असली आवस्पकताकी पूर्ति नहीं होती । अतः साधकको चाहिये कि देहाभिमानका त्याग करके चाहसे रहित हो जाय । यही चित्तगुद्धिका स्वाय है । चित्त गुद्र होनेपर स्वतः ही योग, बोध और प्रेमकी प्राप्ति होती है ।

## ( २९ )

प्राप्त योग्यता और शिक्तसे अधिकके लिये चेटा करनेसे और उसको पूर्णतया न लगानेसे भी मनुष्यका चित्त शुद्ध नहीं होता ! जिसके पास धन नहीं हो और वह यदि दान दे, ब्राह्मण और साधुओंको खिअवे तो उसका चित्त शुद्ध नहीं होता, क्योंकि जो दाना कहलनेके लिये या अपनी इज्जत बनाये रखनेके लिये दान किया जाता है, उससे अभिमान पुष्ट होता है ! इसी प्रकार जो तप तपशी कहलनेके लिये, जो योग योगी कहलानेके किये, जो त्याग त्यांगी कहलानेके लिये और जो संयम संयमी कहलानेके लिये किया जाता है, उससे दम्म और अहंमाब बद्दता है, अत: उससे चित्त शुद्ध नहीं होता !

प्रायः देखा जाता है कि जिसके पास वन नहीं है, वह बाहरसे अपने शरीरको जितना सजाता है, वनी आदमी उतना नहीं सजाता, क्योंकि जो योग्यता जिसमें सचमुच होती है, उसे उसका -प्रदर्शन करनेका श्रीक नहीं होता, वह तो उसका स्वमाव वन जाना है। अतः उसके मनमें उसकी कोई विशेषता नहीं होती। , जो साधु या प्रचारक अपने अनुयायियोंसे उनकी योग्यतासे अधिक खर्च करवाता है, वह उनको वेईमानी करनेके लिये प्रोत्साहन देता है तथा जो मनुष्य इज्जत बढ़ानेके लिये योग्यतासे अधिक खर्च करता है, वह वेईमानी करनेकी तैयारी करता है।

हैसियतसे अधिक खर्च करनेवाळा सदा धनके लोभसे अशान्त रहता है। उसको इज्जतका भय बना रहता है। अतः उसके चित्तमें दोप उत्पन्न होते रहते हैं एवं जो योग्यताके अनुसार आवश्यकता पड़नेपर भी खर्च नहीं करता, उसका चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता।

प्रायः देखा जाता है कि लोग वह साधन करना चाहते हैं, जो उनकी योग्यता और रुचिके अनुकूछ नहीं होता और उस साधनको नहीं करते जो वे कर सकते हैं, क्योंकि वे साधनमें बड़े और छोटेकी कल्पना कर लेते हैं और जिसको ऊँचे दर्जेका समझते हैं उसीको करना चाहते हैं। फलतः जो साधन कर सकते हैं, उसमें त्रिश्वास और श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती, और जिसे करना चाहते हैं, वह होता नहीं। अतः उनका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता।

साधकको चाहिये कि अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार साधन निर्माण करके निश्वासपूर्वक तत्परताके साय उसमें लग जाय। अपने जीवनमें किसी प्रकारके दम्म और दिखावेको स्थान न दे। मनको भगवान्में लगावे, बुद्धिको अपना दोष देखनेमें लगावे, शरीरको सर्वहितकारी कर्ममें लगावे। प्राप्त शक्तिमें आसक्त न हो, अप्राप्तका चिन्तन न करे। किसी प्रकारके गुण और दोषोंका अभिमान न करे; क्योंकि अभिमानके रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। जब साधकका ईश्वरपर, अपने-आपपर और कर्तन्यपर विश्वास-हो जाता है, तब उसके मनमें किसी प्रकारका भय या चिन्ता नहीं रहती। भय और चिन्ताका सर्वथा अभाव हो जाना ही चित्तकी शुद्धि है। साधकके जीवनमें न वस्तुओं के नाशका भय होना चाहिये न मृत्युका, न किसी अन्य प्रकारका ही भय होना चाहिये। उसे तो सदा भगवान्की महिमाको समझकर सदाके छिये निर्भय हो जाना चाहिये।

भय तो उसको होता है जो शरीर और संसारपर विश्वास करता है एवं जिसके पास कुछ होता है । जिसके पास अपना कुछ मी नहीं होता, जो सर्वस्व भगवान्को सींप चुका है, उसको भय क्यों होगा ।

कर्तव्यविश्वास और आस्मविश्वासका भी आवार ईश्वरविश्वास ही है । उसके विना दूसरे विश्वास सुरक्षित नहीं रहते ।

. चित्तकी शुद्धिके छिये अहंता और ममताका नाश अनिवार्य है । विचारमार्गी पहले अहंभावको मिटाता है, अहं न रहनेसे ममता अपने आप मिट जाती है । मगबद्विश्वासी पहले ममताका त्याग करता है, फिर उसका अहंभाव गळकर अपने प्रियतमकी प्रीति बन जाता है।

माने हुए अहंभावके मिटनेसे 'हैं' का बोध हो जाता है औं । ममता मिटनेसे प्रेमका उदय होता है। अतः अहं और मम मिटनेस बोध और प्रेमकी प्राप्ति होती है—जो चित्तशुद्धिका वास्तविक फल है।

### (३०)

यह बात कही गयी थी कि अहंता और ममताका नाश होनेपर वित्त शुद्ध होता है। अब यह विचार करना है कि मनुष्पको यह माछ्म हो जानेके बाद भी अहंता और ममता मिटती क्यों नहीं ? विचार करनेपर माछ्म होगा हम वर्तमान जीवनमें संतुष्ट हैं, इसीमें किसी-न-किसी प्रकारका सुख मानते हैं। इस कारण जीवनके परिवर्तनकी आवश्यकताका ज्ञान नहीं होता । जबतक मनुष्य सुखपूर्वक या दु:खपूर्वक वर्तमान स्थितिमें रह सकता है, तबतक उसका जीवन परिवर्तित नहीं होता। जबतक मनुष्य सुख-दु:खके जालमें फँसा रहता है, तबतक वह बड़े-से-बड़ा तपस्वी और संयमी हो जानेपर भी उसके जीवनमें जो परिवर्तन होना चाहिये, वह नहीं होता। उसके सभी प्रयत्न विफल होते रहते हैं।

कामनाकी पूर्ति होनेपर भी अभाव बना रहता है, उसकी पूर्ति नहीं होती । कामनाकी पूर्ति न होनेपर भी पूर्तिकी आशा बनी रहती है । इस प्रकार सुखमें दुःख और दुःखमें सुखकी लालसा मिली रहनेके कारण मनुष्य सुख-दुःखके जालमें फँसा रहता है ।

सुख और दु:खका आक्रमण बड़ा भयंकर होता है। उस समय प्राणीके मनके दो भाग हो जाते हैं। भीतरका मन कुछ और रहता है, वाहरका कुछ और रहता है। उस समय प्राणी उपदेशकी बात नहीं सुनता। दूसरेके समझानेपर वह ऊपरसे हाँ-हूँ कर देगा; परंतु भीतरमें उस परिस्थितिके चिन्तनमें ही डूबा रहेगा। जिसका थन चला गया हो उसे कोई समझाये, धनके दोष बतलाये तो वह नहीं धुनेगा । उस समय यदि कोई धन-प्राप्तिका उपाय वताये, उसके लिये मन्त्र, जप आदिका अनुष्ठान बनाये तो वड़े गौरसे धुनने खनेगा और वह बात उसे वहुत प्रिय माल्म होगी । इस प्रकार धुख और दु:ख मनुष्यको एक अवस्थामें आवद कर देते हैं।

यदि दु:खका पूर्ण विकास हो जाय, तो उसका दु:ख अवस्य मिट जाता है। पूरे दु:खमें दु:खका चिन्तन करनेकी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार अत्यन्त सुखमें भी होश नहीं रहता। उस समय मनुष्य वेहोश या मूर्छित हो जाता है। परंतु प्राय: मनुष्य न तो पूर्ण सुखी ही होता है, न पूर्ण दुखी ही होता है। ऊपरसे दु:खका मान और मीतरसे सुखकी लालसा बनी रहती है। कुछ इच्छाएँ पूरी होती रहती हैं, कुछ पूरी नहीं होती। यह अवस्या जीवनमें परिवर्तन नहीं लाने देती।

साधकको विचार करना चाहिये कि मेरे मनमें संकल्पोंका उदय ही क्यों होता है । किसी-न-किसी प्रकारका राग वर्तमान है, उसीसे संकल्प होते हैं । अतः मुझे रागका नाश करना चाहिये ।

जिसके पास धन न हो, उसे दान करनेका संकल्प नहीं उठने देना चाहिये; क्योंकि धनकी प्राप्ति या तो परिश्रमसे होती है या कोई अपना मानकर दे दे, तब । जिसको न तो श्रमके बदलेमें धन मिला है और न किसीने स्वेच्छासे उसे धन दिया है, ऐसी परिस्थितिमें यदि वह अपने धरवालोंपर दवाव डालकर दान करने या अपने इच्छानुसार खर्च करनेके लिये उनसे धन छेनेकी चेष्टा करता है तो आपसमें मनोमालिन्म हीता है। इससे चित्त अग्रुद्ध होता है; क्योंकि किसीके दु:खर्स मिली हुई वस्तु कालान्तरमें दु:खर्क रूपमें सामने आती हैं। जिस दानके देनेमें देनेवालेको या उसके सम्बन्धियोंको दु:ख होता है, वह दान लेने और देनेवालेको दोनोंमेंसे किसीको भी लाभ देनेवाला नहीं होता। दान तो संप्रह करनेका टैक्स है। इससे चित्तशुद्धिका सम्बन्ध नहीं है। वह काम यदि अपने परिश्रमसे कमाये हुए धनसे सबकी प्रसन्ततायुक्त सम्मति प्राप्त करके इस माबसे करे कि भगवान्की वस्तु मनवान्के काममें लग रही है, मैं भी उन्हींका हूँ और लेनेवाला भी उन्हींका है, लेना-देना सब उन्हींकी प्रसन्तताके लिये है, तो इस माबसे उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। यह महत्त्व भावका है न कि दानका।

न कपानेशालेका खर्च करना सबको बुरा लगता है, अतः खर्च करनेवालेको यह सोचना चाहिये कि मैं जिस वस्तुको खर्च करना चाहता हूँ उसमें दूसरेका भी हक है। सिमिलित कुटुम्बके धनमें सभी मेन्यरोंका हक होता है। अतः पुत्रको पिताका परामर्श लेना चाहिये, पिताको पुत्रसे लेना चाहिये। माई-माईको परस्पर परामर्श लेना चाहिये। पित-पत्नीको भी आपसमें परामर्श करना चाहिये। इस प्रकार सबकी सम्मति और प्रसन्तताके अनुसार खर्च करना चाहिये। तभी परस्परका सम्बन्ध रह सकता है, अधिकारके अभिमानमें आकर मनमाना दान या किसी प्रकारका खर्च करनेमें लाभ नहीं होता। सबकी सम्मति और प्रसन्तता प्राप्त न हो तो कर्नोकी अपिक्षा, न करना अच्छा है; क्योंकि न करनेसे भी किस्ति कि सकता

है। अर्थात् करनेकी वासनाका त्याग करनेसे साधकको वह प्राप्त होता हे जो करनेसे नहीं होता। साधकको सोचना चाहिये कि यह जगत् भगवान्के संकल्पसे बना है। उसीका संकल्प पूरा होने दें। इस प्रकार जब साधक अपने संकल्पको ईश्वरके संकल्पमें मिला देता है, तब उसके करनेका संकल्प मिट जाता है।

साधकको चाहिये कि जब किसी बस्तुके अभावमें दुःख हो, तब जिनके पास वह बस्तु भरपूर है टनके जीवनको देखे कि वे सुखी हैं क्या ! देखने और उनसे पूछनेपर माल्म होगा कि वड़े-से-बड़े धनी, मानी, राजा, महाराजाके अभावकी पूर्ति नहीं हुई । वे भी अपनेको दुखी मानते हैं । उनके जीवनमें भी पूरा सुख नहीं है । यह देखकर वस्तुओंके अभावकी पूर्तिकी आशा छोड़ दे और अपनी वास्तविक आवश्यकताको समझे; क्योंकि उसको जाने विना और उसके लिये दूसरी सब वस्तुओंकी चाह छोड़कर एकमात्र उसीकी पूर्तिके लिये व्याकुळ हुए विना वास्तविक सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।

साधकको अपना जीवन इतना सुन्दर बनाना चाहिये जिससे उसकी प्रत्येक आवश्यकता दूसरोंकी आवश्यकता वन जाय । अर्थात् दूसरोंको उसके जीवनकी आवश्यकता माल्म होने लगे ।

ईस्ररिवस्तासी साधक कभी भगवान्से कुछ चाहता नहीं। भगवान् उसे जिस परिष्टितिमें रखते हैं उसीमें प्रसन्न रहता है। वस्तु प्राप्त होनेपर तो भगवान्के आज्ञानुसार उसका सदुपयोग कर देता है और न मिळनेपर भगवान्को धन्यवाद देता है। वस्तुओं के मिळने और न मिळनेमें भी भगवान्की कुपाका ही दर्शन करता है। मनकी बात पूरी कर देनेसे मन नहीं मरता | पूरी न करनेका हठ करनेसे भी मन नहीं मरता | अतः साधकको चाहिये कि न तो मनकी बात पूरी न करनेका हठ करे और न पूरी कर देनेका ही हठ करे । जो कुछ होता रहे उसीमें प्रसन्न रहे; क्योंकि वस्तु, अवस्था या अन्य किसी प्रकारकी परिस्थितिकी चाह न रहना ही मनका मर नाना है ।

यदि कोई कहे कि यदि मनमें भजन करनेकी चाह हो तो क्या उसे भी मिटा देना चाहिये ? इसका उत्तर यह है कि मन अपना रहते हुए भजन नहीं होता है । मनके मर जानेपर या प्रभुको सोंप देनेपर ही भजन होता है । इसिक्टिये यह प्रश्न नहीं बन सकता ।

जो मनुष्य यह सोचता है कि 'लड़का होशियार होनेपर' कामका भार उसे सम्हालकर भजन कलँगा, या अमुक जगह रहकर भजन कलँगा, अमुक प्रकारकी परिस्थिति मिलनेपर भजन कलँगा।' उसके मनमें भजनका उतना महत्त्व नहीं है जितना कि परिस्थिति और वस्तुओंका है। अतः वह भजन नहीं कर सकता। जिसको पहला स्थान नहीं दिया जायगा अर्थात् सबसे बढ़कर जिसको महत्त्व नहीं दिया जायगा, वह चीज नहीं आयेगी।

भजनके लिये किसी भी वस्तु और परिस्थितिकी आवश्यकता नहीं है । जिसका भगवान्पर विकल्परहित विश्वास होता है, जो सबसे -सम्बन्ध तोड़कर एकमात्र भगवान्को ही अपना मान लेता है, उससे भजन अपने-आप होता है, उसे करना नहीं पड़ता । जो किया जाता है, जिससे किसी वस्तु और परिस्थितिका सम्बन्ध है, वह भजन नहीं है । उत्कृष्ट कर्म हो सकता है । उसका फरु वर्तमानमें नहीं ... मिलेगा, काटान्तरमें मिलेगा ।

जिसपर भगवान्की कृपा होती है उसको दुनियासे ऐसा यपेड़ा मिल्रता है, फिर वह उसकी ओर मुँह नहीं करता ।

मनकी बातका पूरा होना तो एक प्रकारकी वेड़ी है। मनमें जो संकल्प उदय होते हैं, उनका कारण अबिवेक है। इस संसारसे जो अपनेको मिछा रक्खा है, यही सब दुःखोंका कारण है और यही बिवेकका अनादर है।

अतः साधकको चाहिये कि प्राप्त-विवेकका प्रयोग शरीरपर करे, शरीरकी अवस्थाको अपनी न माने; क्योंकि शरीरके व्यापारको अपना मानते रहनेसे वार-वार संकल्प होते रहेंगे, उनका जाठ कभी नहीं टूटेगा। अतः विचार करना चाहिये कि यह शरीर वास्तवमें है क्या। यह मैं कैसे हो सकता हूँ और यह मेरा कैसे हो सकता है अर्थात् किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके इस संसारसे और शरीरसे अपनेको अद्या अनुभव करे। भाव यह कि समझको तो संसारपर छगाये और मन भगवान्में छगाये अर्थात् विश्वास और प्रंम भगवान्में करे।

विश्वास और प्रेम ही आस्तिकवाद है, विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित रहना ही दार्शनिकता है ।

गम्मीरतापूर्वक विवेकद्वारा शरीरकी उत्पत्तिको, स्थितिको और अन्तकी अवस्थाको देखना, शरीरपर विवेकको लगाना है। समझी हुई बातसे आँख मीच लेना अर्थात् उसे जानकर भी वैज्ञानी कर देना—यही अविनेक हैं। जो शरीरकी असलियतको देख लेगा, वह संसारकी असलियतको भी समझ लेगा। एवं जो अपनेको देख लेना है अर्थात् में कौन हूँ, इसको जान लेता है, वह उस परमेश्वरको भी जान लेता हैं।

मुक्ति किसी अभ्यासका फल नहीं है, विवेकका फल है। भिक्ति भी विश्वास और प्रेमसे मिलती है, अभ्याससे नहीं मिलती। अभ्याससे तो शिक्त मिल सकती है। मुक्ति अर्थात् सुख-भोग और उसकी चाहने ही मनुष्यको भक्ति, मुक्ति और शक्तिसे अलग किया है।

भक्ति और मुक्तिके मिछनेपर शक्ति तो अपने-आप आ जाती है। '(३१)

पहले यह बात कही थी कि कामनाकी पूर्ति होनेपर भी अभाव रहता है और पूरी न होनेपर जो कामना पूरी नहीं होती उसका दुःख होता है। इस प्रकार सुख-दुःख होते रहनेके कारण चित्त शुद्ध नहीं होता।

अब विचार यह करना है कि ऐसा क्यों होता है ! विचार करनेपर माळ्म होगा कि प्राणी अनादिकालसे 'करता' आया है । अर्थात् बोलना, सुनना, देखना, सूँघना, रार्श करना, चलना-फिरना, खाना-पीना आदि सभी इन्द्रियोंके कर्म 'करने' के अन्तर्गत हैं और इन्द्रियोंका अपने विषयोंसे सम्बन्ध होनेका नाम ही मोग है । इस 'करने' के अम्याससे उसकी कर्ममें और मोगमें आसक्ति हो गयी है । यह आसक्ति ही उसे किसी-न-किसी प्रकारकी प्रवृत्तिमें लगाये रखती हैं। 'करना' छोड़नेसे अर्थात् करनेकी वासनासे रहित होनेपर जो दिन्य जीवन मिलता है, जिसकी प्राणीको परम आवश्यकता है, उसका अनुभव यह आसक्ति ही नहीं होने देती। अतः प्राणी 'करने' के अन्तमें कुछ प्राप्त न होनेपर भी करनेमें ही लग रहता है, उसे छोड़ता नहीं। सुनना बंद करे तो देखने लग जाता है, देखना वंद करे तो बोलनेमें लग जाता है। इसी प्रकार कुछ-न-कुछ करता ही रहता है।

जब ऊपरसे 'करना' छोड़ देता है, तब भीतरमें मनोराज्य करने छगता है । आलिक करण जो संस्कार जम गये, उनकी स्मृति होती रहती है । सुखनहीं रहता, परंतु उसकी आसिक्त रहती है । उसका नाश नहीं होता । उस आसिक के कारण बीती हुई बातका स्मरण ( चिन्तन ), वर्तमानमें प्रवृत्ति और भविष्यकी आशा नहीं मिटती, इस कारण चित्त शुद्ध नहीं होता ।

साधकको अपने प्राप्त विवेकका आदर करके विचार करना चाहिये कि जो कुछ देखने-सुननेमें आता है अर्थात् इन्द्रियोद्दारा जाननेमें आता है वह सभी दृश्य परिवर्तनशील और अनित्य है । अतः उनके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह भी अनित्य है । इन सबका परिवर्तन हो रहा है; परंतु मेरा परिवर्तन नहीं होता । इनके न रहनेपर भी में रहता हूँ, शरीर बदल गया, परिस्थित बदल गयी परंतु में बही हूँ, जो पहले था। अतः इसके साथ मेरी जातीय एकता नहीं है, केवल माना हुआ सम्बन्ध है, जो मिटाया जा सबता है। इस प्रकार विचार करनेके बाद कुछ समयके लिये कुछ

भी न करनेकी स्थितिमें रहकर अपने जीवनका निरीक्षण करना चाहिये एवं उस स्थितिका अनुभव करना चाहिये, जो 'न करने' से प्राप्त होती है । ऐसा करनेसे उस समय साधकको उस आनन्दकी झलक मिलती है जो अनन्त कालतक करते रहनेपर कभी नहीं मिली । तब उसको उस दिव्य जीवनकी आवश्यकताका अनुभव होता है ।

जब साधक शरीर और संसारसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करके सब प्रकारकी चाहसे रहित हो जाता है, तब उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। यहाँसे प्रेमका आरम्भ होता है। इसके पहलेकी जो भक्ति है वह तो चित्तशुद्धिका ही एक उपाय है। उसे प्रेम नहीं समझना चाहिये।

एक भाई गोपी-प्रेमकी वात पूछ रहा था । इसिल्ये कहना है कि जवतक प्राणीका शरीर और संसारसे सम्बन्ध नहीं छूटता, जवतक वह शरीरको में और संसारको अपना मानता है तवतक गोपी-प्रेमकी वात समझमें नहीं आती । प्रेमीमें चाह नहीं रहती, इसिल्ये प्रेमी अपने लिये कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है वह अपने प्रियतमको रस देनेके लिये ही करता है । यहाँ तर्कशील मनुष्य यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान तो सब प्रकारसे पूर्ण और रसमय आनन्दस्वरूप हैं । उनमें किसी प्रकारका अभाव ही नहीं है । उनको रस देनेकी बात कैसी ? उसको समझना चाहिये कि यही तो प्रेमकी महिमा है, जो आसकाममें भी कामना उरपन कर देता है, सर्वथा पूर्णमें भी अमावका अनुभव करा देता है ।

प्रेमियोंका भगवान् सर्वथा निर्विशेष नहीं होता । उनका भगवान् तो न सनन्न दिन्य गुणोंसे सम्पन्न होता है और उनका अपना प्रियतम होता है । उनकी दृष्टिमें भगवान्के ऐखर्यका भी महत्त्व नहीं है । उनका भगवान् तो एकमात्र प्रेममय और प्रेमका ग्राहक है ।

प्रेमी भगवान्को रस देनेके लिये ही अपना जीवन सुन्दर वनाते हैं। जैसे सुन्दर पुप्तको खिला हुआ देखकर वाटिकाका खामी उस फ्लसे प्रेम करता है, उसको हायमें लेता है, सूँघता है, उसकी शोभाको देखकर प्रसन्न होता है; वेसे ही भगवान् भी अपने प्रेमीको चाहरहित सुन्दर जीवनयुक्त देखकर प्रसन्न होते हैं, उनको उससे रस मिल्ता है।

पुष्प तो जड होता है, इस कारण खयं माल्किसे प्रेम नहीं करता । जैसे धनसे मतुष्य प्रेम करता है, परंतु धन जड होनेके कारण मनुष्यसे प्रेम नहीं करता । जीव जड नहीं है, चेतन है इसिटिये यह भी अपने प्रियतमसे प्रेम करना है । अर्थात् भक्त भगवान्से प्रेम करता है । भगवान् भक्तसे प्रेम करते हैं । भगवान् मक्तके प्रियतम और भक्त भगवान्का प्रियतम हो जाता है ।

भगवान् श्रीकृष्ण और किशोरीजीकी प्रेमछीछासे यह वात स्पष्ट सम्झमें आ जाती है । उनकी छीछा अपने भक्तोंको प्रेमका तस्त्र सम्झाने और रम प्रदान करनेके छिये ही हुआ करती है । एक सम्म स्थामसुन्दरके मनमें किशोरीजीको प्रेम-रस प्रदान करनेके छिये - ' उनकी परीक्षाकी छीछा करनेका संकल्प हुआ, तो आपने एक देवाक्सनाका रूप धारण किया और किशोरीजीके पास गये ।

् गतचीतके प्रसङ्गमें स्यामधुन्दरने कहा—'किशोरीजी ! आप स्यामसुन्दरसे इतना प्रेम क्यों करती हैं, वे तो आपसे प्रेम नहीं करते ।' तव किशोरीजीने कहा—'तुम इस बातको क्या समझो ! प्रेम करना तो स्थामसुन्दर ही जानते हैं। वे ही प्रेम करते हैं। मुझमें प्रेम कहाँ है !' देवाङ्गना बोळी---'नहीं-नहीं, वे तो प्रेम नहीं करते, तुम्हीं प्रेम करती हो। तत्र किशोरीजीने कहा—'देवी! प्रेम करना जैसा स्यामसुन्दर जानते हैं, वे जितना और जैसा प्रेम करते हैं, वैसा कोई नहीं कर सकता। तत्र देवाङ्गना बोली— मैं तो यह नहीं मान सकती । किशोरीजीने कहा—'तुमको कैसे विश्वास हों ?' देवाङ्गना बोली—'यदि वे आपके वुलानेसे मा जायँ तो मैं ्रसमझ्ँ कि सचमुच वे भी आपसे प्रेम करते हैं। किशोरीजीने कहा-पद तो तत्र हो सकता है जब कि कुछ समयतक तुम मेरी संखी बनकर यहाँ रहो । देवाइनाने किशोरीजीकी बात खीकार की और उनकी सखी वनकर रहने लगी। तब किशोरीजीने भावमें प्रविष्ट होकर मगवानसे कहा—'प्यारे । तुम कहाँ हो !' इतना कहते ही देवाङ्गनासे भगवान् स्थामसुन्दर हो गये। उनको देखकर किशोरीजीने कहा-- 'छिलते ! वह देवाङ्गना कहाँ है ! उसे बुलकर प्यारेका दर्शन कराओ ।' तत्र छिठता बोळी—'प्यारी । उसीमेंसे यह देव प्रकट हुए हैं, वह अब कहाँ है | अलिता विवेक-राक्तिका अवतार है, यह भक्त और मगवान्को मिलती रहती है। इस दीलसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्त भगवान्से प्रेम करता है और मगवान भक्तसे प्रेम करते हैं।

प्रेमी भक्त और भगवान् अभिन्न होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। इसपर भी भगवान्की एक टीटा याद आ गयी।

एक दिन स्यामसुन्दर किशोरीजीके मुखकी और देखकर बोले-प्यारी ! तेता मुख तो मानो चन्द्रमा है और मेरे नेत्र चकोर हैं । ये उसे देखते-देखते कभी तृत ही नहीं होते ।' तब किशोरीजीने कहा—'प्यारे ! तुम चन्द्रमान्नी उपमा देकर स्तुतिमें मेरी निन्दा क्यों करते हो ? चन्द्रमा तो घटता-बढ़ता है, उसमें तो निप है, वह तो करुङ्कित है, उसके साथ मेरे मुखकी उपमा कैसे हो सकती है ? श्यानपुन्दर बोले—'प्यारी ! मैं तो तुम्हारे मुखकी निन्दा नहीं करता,-चन्द्रमान्ने शीतङ प्रकाश और उसकी सुन्दरतासे तुङना करके तुम्हारे मुखर्का शोभाका वर्णन करता हूँ। किशोरीजीने कहा—'ऐसी वात नहीं है। तुम तो स्तुतिमें निन्दा करते हो। इतना कहकर किशोरीजी वहाँसे अन्तर्धान हो गर्यी । तत्र स्थामसुन्दर विरहमें व्याकुळ होकर किशोरीजीको खोजनेके छिये वन-वन भटकते छगे । इधर क्तिशीरीजी विरह-ज्याकुळ होकर भगवान्में तन्मय हो गयीं और अपनेको स्थामसुन्दर समझने छगी । वह भी वनमें किशोरीजीको खोजने अगी । सस्तेमें दोनोंकी मेंट हुई । वे कहने छगे— मैं नन्द्रकार हूँ । वह कहने लगी—भी नन्द्रकार हूँ इत्यादि ।

प्रेमकी ऐसी महिमा है। उसे न भेद कहा जा सकता है, न अभेद ही कहा जा सकता है। उसमें दूरी भी नहीं है, एकता भी नहीं दें। प्रेमका खख्य वर्णन करनेमें नहीं आता। अभेदबादमें तो जीवमें ब्रह्मज्ञानकी जिज्ञासा होती है, ब्रह्ममें नहीं । अतः जैसे समुद्र अपनी महिमामें प्रतिष्ठित रहता है, उसे नदीकी आवश्यकता नहीं होती, नदी ही समुद्रकी ओर चलकर उसमें मिलती हैं; उसी प्रकार—जिज्ञासु ब्रह्मको प्राप्त होकर उसमें एक हो जाता है, उसमें मिलता नहीं रहती । इसी प्रकार योगी भी कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है । परंतु प्रेममें तो एक दूसरेको रस प्रदान करते रहते हैं । अतः प्रेमरस अनन्त है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती ।

साधकका प्रयत्न तो चित्तशुद्धितक ही है। उसके बाद साधक जिस भावको लेकर साधन आरम्भ करता है उसके अनुसार मुक्ति, योग और प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। जो किसी प्रकारके भावको लेकर नहीं चलता, उसको सभी मिल जाते हैं।

प्रेममें देनेका भाव रहता है, लेनेकी इच्छा नहीं रहती । सचा सेवक खामीसे कुछ चाहता नहीं, उनके सुखमें ही सुखी रहता है। माता पुत्रका छाड़-प्यार करके उसे सुख देनेमें ही प्रसन्त रहती है, मित्र एक दूसरेको सुख देता है। पित-पत्नी आपसमें एक-दूसरेको सुख देते हैं। कोई भी एक-दूसरेसे कुछ लेना नहीं चाहता। इस प्रकार चारों प्रकारके भक्तोंका भाव समझ लेना चाहिये।

# ( ३२ )

यह बात पहले कही गयी थी कि शरीर और संसारके माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेसे चित्त शुद्ध होता है । उसीपर फिर विवार किया जाता है कि इस सम्बन्धका त्याग कैसे हो ? विचार करनेपर माछ्म होगा कि प्राप्त विवेकका आदर करके उसके अनुसार जीवन बनानेसे और मान्यताके अनुसार कर्तन्यका पालन करनेसे सइज ही शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विक्लेट हो सकता है।

हरेक मनुष्यकी योग्यतामें भेद होता है। इसिंख्ये कर्ममें और भोगोंमें एक मनुष्यकी दूसरेसे समानता नहीं हो सकती। तो भी प्राणी सुख, दु:ख और पिरिस्थितिमें दूसरेकी वरावरी करना चाहता है। भगवान्का चिन्तन करनेमें और चाहरहित होनेमें सभी स्वतन्त्र हैं। अतः इसमें समानता है। परंतु इसमें लोग वरावरी नहीं करते हैं। कह देते हैं हमारे भाग्यमें यह नहीं वदा। हमारो योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है इत्यादि।

प्रमु-चिन्तन करनेसे अथवा किसी प्रकारका भी चिन्तन न करनेसे ही प्रमुकी प्राप्ति होती है। इन दोनों मेंसे कोई भी साधन हरेक साधक अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार कर सकता है। साधनमें भेद होनेपर भी फल्में भेद नहीं है।

साधकको मनकी आवाजका अनुकरण न करके विवेककी आवाजपर घ्यान देना चाहिये । विवेककी आवाज वड़ा महत्त्व रखती हैं, मन हर समय घोखा देता रहता है, उसकी खामाविक प्रवृत्ति भोगोंकी ओर है; अत: साधकको अपने साधनका निर्माण योग्यताके अनुसार विवेकके प्रकल्में करना चाहिये । छोगोंकी देखादेखी मनमाना . सावन करनेसे चित्त गुद्ध नहीं होता ।

सायकको चाहिये कि अपनी जानकारीके अनुरूप अपना

जीवन वनावे और मान्यताके अनुसार कर्तव्यका पालन करे । दूसरोंकी जानकारीका अनाटर न करे और किसी प्रकारका संदेह न करे । इससे चित्त शुद्ध होता है ।

जनतक साधक मानता कुछ और है तथा करता कुछ और ही है, तनतक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता।

चित्तकी शुद्धि किसी कर्मका या प्रारम्भका फल नहीं है । वह तो प्राप्त योग्यताके सदुपयोगसे ही होती है । कर्मका फल तो प्रख-दु:खका भीग तथा परिस्थिति है ।

जो मनुष्य न तो अपनी जानकारीका आदर करता है और न ईश्वरपर विश्वास करता है उसके जीवनका परिवर्तन नहीं होता।

पहले कहा गया था कि विवेकका आदर करके विचार करनेपर हरेक मनुष्य समझ सकता है कि शरीरका परिवर्तन होता रहता है, पर मेरा नहीं होता । शरीर न रहनेपर भी मैं रहता हूँ । जिसको में अपना कहता हूँ, वह मैं खुद नहीं होता । यह हरेक कहता है कि हाथ मेरा है, देह मेरी है, सिर मेरा है, आँख मेरी है, मन मेरा है, चुद्धि मेरी है इत्यादि । इन्होंके समुदायका नाम शरीर है । अतः शरीर में नहीं हूँ । यह सभी समझ सकते हैं । तो भी कितने आश्चर्यकी बात है कि अपनेको बुद्धिमान कहनेवाले भी यही मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ। इससे मिन्न जो एक दिव्य और नित्य जीवन है, उसका अनुभव नहीं करते, यही अपनी जानकारीका अनादर करना है ।

इसी प्रकार यह वात है कि हरेक मान्यताके साथ उसका विघान रहता है। जो अपनेको जैसा मानता है, उस मान्यताके अनुरूप विधान ही उसका कर्तव्य है, परंतु भोगोंमें आसक्त मनुप्य उसका पालन नहीं करता । कहता है—'मैं हिंदू हूँ' परंतु उसका एक विधान जो 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' है, उसे क्रियात्मक रूप नहीं देता । अपनेको ब्राह्मण मानता है, परंतु ब्राह्मणके शम-द्रमादि कर्तव्यका पःलन नहीं करता । इसी प्रकार हरेक वर्ण;—आश्रमके विषयमें समझ लेना चाहिये। मान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, पर 'नैनं क्विन्दन्ति शस्त्राणि ...... को मूळ जाता है और मरनेसे दरता रहता है। अपनेको मनुष्य मानकर भी, उसका कर्तव्य जो अपनी निर्वछताको देखना और मिटाना है, उसका पाठन नहीं करता। अपनेको पुरुर मानकर भी, पुरुपका कर्तन्य जो पत्नोकी इच्छा पूर्ण करना है, वह नहीं करता । अपनेको स्त्री मानती है; परंतु स्त्रीका कर्तव्य, जो पतिकी आज्ञा मानना है, उसका पाछन नहीं करती । यही वात हरेक मान्यताके विषयमें लागू होती हैं। यदि मनुष्य अपनी मान्यताके अनुसार कर्तन्य-पालन करे, तो उसका संसारसे वैराग्य हो जाय, यह नियम है, क्योंकि कर्तव्य-विधानका नाम ही धर्म है और धर्म-आचरणका फल देसम्य है।

साधकको चाहिये कि जानकारीके अनुरूप विकल्परहित जीवन वनावे एवं अपनी मान्यताको क्रियात्मक रूप दे । यदि मान्यताके -अनुसार कर्तव्य पाउन न कर सके तो उस मान्यताका ही त्याग कर दे । सात्रकको अपनी योग्यताका पूरा-पूरा च्यान रखना चाहिये । . यदि साधककी प्रवृत्ति कर्तन्यके विपरीत रहेगी तो उसके जीवनमें द्वन्द्र होगा। यदि वह गृहस्य है और ठीक-ठीक उसके विधानका पान्नन करना है तो जीवनका विकास होगा।

संमारपर जो मनुष्यका अधिकार है, उसका त्याग करनेसे ही मनुष्य ससारसे उन्धण हो सकता है। जबतक अपने अधिकारका अभिमान रहता है, तबतक न तो उसका चित्त ग्रुद्ध हो सकता है, न वह संसारको छोड़ सकता है और न उसके ऋणसे ही मुक्त हो सकता है; क्योंकि वह संसारसे कुछ-न-कुछ लेना चाहता है, उसकी चाहका अन्त नहीं होता।

यदि साथक दूसरेके अधिकारकी रक्षा न कर सके तो उसे चाहिये कि दूसरोंसे क्षमा माँग ले और अपनी अधिकार-पूर्तिकी आज्ञा छोड़कर संसारसे सम्बन्धका त्याग कर दे। संसारसे सम्बन्ध छूटते ही अपने आप ईश्वरसे सम्बन्ध जुड़ जायगा।

जबतक मनुष्य मान्यता तो केशल कथनमात्रमें रखते हैं और जीवनमें देहमात्र रखते हैं, विधानका पालन नहीं करते, तबतक उनका चित्त खुद्ध नहीं होता। देहमात्र भोगोंमें फँसाता है। इच्छा, द्वेष, सुख और दु:ख—इनकी उत्पत्ति देहमावसे ही होती है।

, जब यह निश्चय हो जाता है कि शरीर मैं नहीं हूँ, तब उसके बाद भोगवासनाका उदय नहीं होता । बिना भोगवासनाके इच्छा-द्रेप सुख-दु:ख नहीं होते। चित्त शुद्ध हो जाता है। शरीर मैं नहीं हूँ, इस बातको ठीक ठीक समझ लेनेसे ही वेड़ा पार हो जाता है। में शरीर नहीं हूँ, यह निश्चय करना ही पहली साधना है। अतः भोगवासनाओंने ही मनुष्यको देहमावमें आबद्ध कर रक्खा है। इसलिये जवतक यह निश्चय नहीं हो जाय कि में शरीर नहीं हूँ, तबतक उसपर बुद्धिको लगाते रहना चाहिये। चित्त शुद्ध होनेपर ईश्वर-प्रेम खतः प्राप्त हो जाता है।

जो अपनेको नहीं जानता वह ईश्वरको कैसे जान सकता है। अत: साधक आत्मा और परमात्माको बुद्धिसे जाननेकी कोश्चिश न करे; क्योंकि आत्मा और परमात्मा बुद्धिका विषय नहीं है, साक्षात्कारका, बोधका विषय है।

मैं शरीर नहीं हूँ, यह जान लेनेसे समस्त वासनाओंका अन्त हो जायगा, चित्त स्थिर हो जायगा, बुद्धि सम हो जायगी । समस्त दु:खोंका अभाव हो जायगा ! उसके वाद केवळ ईखरके प्रेमकी ळाळसा रह जायगी और कोई कर्तन्य शेप नहीं रहेगा । ईखर-प्रेमकी ळाळसा ईखरसे मिळा देगी ।

### ( ३३ )

आजकल लेख-प्रकाशन और व्याख्यानोंका जो खिन चल पड़ा है, सच कहा जाय हो इसमें लामकी अपेक्षा हानि अधिक हो रही है। शिक्षाकी दृष्टिसे तो लाम है, जानकारी बढ़ती है, परंतु व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नतिको लेकर विचार किया जाय तो लाम नहीं है; क्योंकि लेख और व्याख्यान हरेक प्रकारके अधिकारियोंकी योग्यतापर ध्यान रखकर लिखे जाते हैं। किसी एक साधकके लिये नहीं होते। नाना प्रकारकी वात सुननेसे साधक अपनी योग्यताके मनुसार किसी एक साधनका निर्माण करके साधनको हृढ़ नहीं वना सकता। ऐसी योग्यता तो किसी विरले साधकमें ही होती है जो अपने विवेक-वल्से साधनका निर्णय करके उसपर हृढ़ निष्ठा कर ले। उसके वाद जहाँ कहीं संदेह हो, किसी प्रकारकी उल्झन माल्य हो, उसका समाधान महापुरुषोंके लेखोंद्वारा, सद्ग्रन्थोंद्वारा या न्याख्यानमें सुने हुए उपदेशद्वारा कर ले और अपनी निष्ठा हृढ़ कर ले। अधिकांश लोग तो दुविधामें ही पड़ते हैं।

पहले सत्सक्ती प्रणाली बड़ी अच्छी थी। जब किसीके मनमें संसारसे विरक्ति होती, तब वह किसी गुरुकी खोज करता, तीव जिज्ञासा होनेपर उसे गुरु मिलता, फिर गुरु पहले उसकी रुचि और योग्यता तथा विश्वासको समझता, उसके बाद जो साधन उसके लिये उपयोगी समझमें आता, वह उसे बताता और वह साधक अपने साधनका लोगोंमें प्रचार नहीं करता, अपितु उसके अनुसार अपना जीवन बनाकर, अर्थात् छुने हुए उपदेशको मलामाति आचरणमें लाकर और योग, बोध या प्रेमको प्राप्त करके पाले दूसरेको उसके अधिकारानुसार बताता। इस प्रकार जो प्रचार होता वह ठीस होता और उससे उत्तरीत्तर व्यक्तियोंका निर्माण होता रहता। आजकलके प्रचारसे जानकारी तो बढ़ती है, परंतु उसक अनुसार साधनामें प्रवृत्ति नहीं होती।

साधकको चाहिये कि अपनी साधनाको दृढ़ करनेके छिये, अपने संदेह, दुविधा और उल्ब्बनोंको मिटानेके छिये सासङ्ग करे। दूसरेको सिखानेके छिये नहीं। परम सुहृद् परमेश्वरने कृपा करके सभी मनुष्योंको विवेक-राक्ति प्रदान की है। मनुष्यको क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, यह सभी जानते हैं; परंतु अपने विवेकका छादर न करनेके कारण मनुष्य अपना जीवन उन्नत नहीं कर पाता। प्रन्थ, गुरु और व्याख्यान वहीं बात वताते हैं जो साधकमें पहलेसे ही बीजक्षपमें विद्यमान होती है। वे किसीमें कोई नयी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे पृथ्वीमें जैसा बीज पड़ता है, वैसा ही हक्ष हो जाता है। जो शक्ति बीजमें होती है उसीका विकास पृथ्वी, जल, सूर्य, चन्द्र, आकाश और वायुक्ती सहायतासे होता है। इसी प्रकार जिसमें देखनेकी शक्ति होती है उसीको सूर्य अपने प्रकाशसे सहायना पहुँचाता है इत्यादि।

इससे यह सिद्ध हुआ कि गुरु, प्रन्थ और सत्सङ्ग साधकमें विद्यमान विवेकशितको ही विकसित कर सकते हैं। कोई नयी शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। गुरुका उपदेश, शालोंका प्रमाण और अपना अनुभव तीनों मिलनेसे अर्थात् तीनोंकी एकता होनेसे साधकका भाव परिपक्त हो जाता है और वह यह निश्चय कर सकता है कि मुझे अमुक साधन करना है।

अत: साधकको चाहिये कि अपने विवेकका आदर करके उसके प्रकाशमें सत्सङ्ग करे और उससे अपनी उल्ज्ञन मिटाकर विश्वासको दृढ बनाये एवं अपने विश्वास, रुचि और योग्यताके अनुरूप साधन निर्माण करके उसके अनुसार जीवन वनानेके लिये तत्पर हो जाय, अपने साधनमें किसी प्रकारका संदेह न करे। यह निश्चय रक्खे कि मुझे इसीसे अवश्य छक्ष्यकी प्राप्ति होगी और वह वर्तमानमें ही होगी। जो अपने विवेकका आदर नहीं करता, वह सत्सङ्गसे भी छाभ नहीं ठठा सकता।

जब साधनका निर्माण साधकके विश्वास, रुचि और योग्यताके अनुसार ठीक-ठीक हो जाता है, तब साधकको अपना साधन परिश्रम नहीं माल्यम होता, उसमें किसी प्रकारकी अखाभाविकता नहीं रहती, प्रत्युत साधन उसका जीवन वन जाता है। उसके बिना वह रह नहीं सकता। सच्चे साधकमें अपने साधनको छेकर किसी प्रकारका अभिमान नहीं होता और दूसरेके साधनका वह अनादर नहीं करता। अपने साधनके प्रति उसका इतना प्यार और दृढ़ विश्वास हो जाता है कि साक्षात् ब्रह्मा आकर कहें कि 'तुम्हारा साधन ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा साधन बताता हूँ।' तो वह यही उत्तर देगा कि 'महाराज! इस विषयमें मेरे ग्रुरु जितना जानते हैं आप नहीं जानते। आपको यदि कृपा करनी हो तो ऐसी करो जिससे जो साधन मैं करता हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। मैं अपना साधन छोड़ नहीं सकता।'

जब साधकका अपने साधनपर दह विश्वास हो जाता है, तब वह जिस आर्ष प्रन्थको देखता है, उसीमें उसको अपने साधनकी, अपने सिद्धान्त और मान्यताकी प्रधानता दीखती है। दूसरे सब साधन उसके सहयोगी माळूम होते हैं। इसके पहले जबतक साधककी एकनिष्ठा नहीं होती, तबतक उसको अनेक साधन दीखते हैं ए ई जब सिद्ध-अवस्था हो जाती है, उसके बाद तो समी साधन उपयोगी दिखायो देने छगते हैं; परंतु सावन-अवस्थामें साधकको अपना साधन और अपना माना हुला सिद्धान्त ही सर्वोपिर दीखता है। प्रन्योंकी अनेक टीका वननेका यही कारण है। जो जिस मार्गसे चछता है, उसे वहीं मार्ग साथ माञ्च देता है। साधकको इधर-उधरके मार्ग नहीं दीखते। या तो गन्तच्य स्थानपर पहुँचनेके बाद सब रास्ते दिख्छायी देते हैं या चछना आरम्भ करनेके पहछे अनेक मार्ग दीखते हैं। चछना आरम्भ करनेके बाद तो उसे वह एक ही मार्ग दीखता है, जिसपर वह चछता है।

#### ( 8\$ )

वित्त शुद्ध हो जानेपर माना हुआ सम्बन्ध ट्रूट जाता है और अपने नित्य साथी प्रमुसे सम्बन्ध हो जाता है।

जिन न्यितियों, वस्तुं कों और परिस्थितियोंके विना हम दुःख-पूर्वक या मुखपूर्वक अथवा विना सुव-दुःखकी माननाके रह सकते हैं और रहते हैं, उनका सम्बन्ध ही माना हुआ सम्बन्ध है। जिनमें मनुष्यका राग होता है, उनके विना तो वह दुःखपूर्वक रहता है और जिनमें देख है, उनके विना सुखपूर्वक रहता है तथा जिनमें उदासीन भाव है, उनके विना सामाविक रहता है। ये राग-देख ही वन्धन हैं। ये ही चित्तकी अञ्चादिके मूल कारण हैं, इनके रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता।

मतुष्यका अधिकांश समय व्यर्ष चेष्टामें व्यतीत होता है। शरीरसे तो व्यर्ष चेष्टा उतनी अधिक नहीं होती, परंतु मन तो ९० प्रतिशत व्यर्थ चेष्टामें ही लगा रहता है। इससे मी अधिक यदि ९९ प्रतिशत कह दिया जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी; क्योंकि आवश्यक संकल्प तो कार्य पूरा होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसके सिवा, आवश्यक कार्य करते हुए भी साथ-साथ व्यर्थ चिन्तन होता रहता है।

आपसमें मन बहलानेके लिये बातचीत करना व्यर्थ चेष्टा है। जब मनुष्य अनेक प्रकारके दुःखोंसे घिर जाता है, तब उन दुःखोंको दवानेके लिये मन बहलानेकी बात सामने आती हैं। बास्तवमें दुःखको दूर करनेका यह उपाय नहीं है, प्रमाद है।

इन व्यर्थकी चेष्टाओंका त्याग करनेमें भी आसक्तियुक्त मनुष्यकों कि कि नहीं पड़ती है। इसपर एक घटना याद आ गर्या। एक विद्यार्थीने यहं छोटा-सा नियम बना लिया कि 'मैं किसीसे बिना प्रयोजन नहीं बोर्खेगा। या तो मुझे किसीसे कुछ पूछना होगा, तब बोर्खेंगा या मुझसे दूसरा कुछ पूछेगा, तब बोर्खेंगा। तो उसके सब मित्र उससे नाराज हो गये; क्योंकि उसने उनके साथ व्यर्थ बार्ते करनी छोड़ दीं।

संसार सत्य है या मिथ्या, इसपर विवाद करना व्यर्थ है। जो असत्य समझता है, उसे तो कहनेकी जरूरत नहीं; जो सत्य समझता है, वह भी उससे सम्बन्ध तोड़ना चाहता है। अतः उसे भी संसारकी आवश्यकता नहीं। अतः इसपर विवाद करना या विचार करना एकमात्र बुद्धिका व्यायाम है, व्यर्थ चेष्टा है। साधकको इसमें नहीं लगना चाहिये; क्योंकि उसके पास इतना समय ही कहाँ है।

मनुष्यका समय जो अधिकांश व्यर्थ चिन्तनमें चला जाता है, इसके तीन कारण हैं—

१. वीती हुई घटनाओंका चिन्तन, २. वर्तमानका दुरुपयोग और ३. भविष्यकी आशा।

म्तकाङकी घटनाका अर्घ न समझनेके कारण उसका चिन्तन होता है। यदि मनुष्य विनेकका आदर करके उन घटनाओं के अर्थको समझ ले तो फिर चिन्तन नहीं होगा। जो कोई घटना होती है, उसका कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। उसमें जो अपनी गलती हुई हो, उसे समझकर तो भविष्यमें गलती न करनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये। उसका कारण प्रमाद हो तो उसे समझकर सावधान हो जाना चाहिये। हरेक घटना भगवान्की इच्छासे होती है और उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारा हित निहित रहता है। यह समझकर प्रमुक्ती अहैतुकी कृपाका दर्शन करना चाहिये। इस प्रकार उन घटनाओंका अर्थ समझ लेनेके बाद उनका चिन्तन नहीं होता।

प्राप्त-शक्तिका सहुपयोग करनेसे वर्तमानमें होनेवाछी व्यर्थ चेष्टा और चिन्तन मिट सकता है तथा वर्तमानके सहुपयोगसे भविष्य भी उज्जब हो जाता है। अतः भविष्यकी आशा भी अनावस्थक है। आशा करनेसे, उसका वार-वार चिन्तन करनेसे कोई छाभ भी नहीं होता। इसिल्ये भी आशा करना अनावस्थक है। यह विश्वास होनेसे भविष्यकी आशा भी मिट सकती है।

अतः सायकको चाहिये कि मूतकालकी घटनाओंके अर्थको समझे, वर्तमानका सदुपयोग करे और भविष्यकी आशा न करे। इस प्रकार सावधानीके साथ व्यर्थ चेष्टा और चिन्तनकः त्याग कर देनेपर और आवश्यक संकल्पोंको पूरा कर देनेपर साधकको जो समय और सामर्थ्य मिलती है, वह समय और सामर्थ्य ही उसको उसके लक्ष्यतक पहुँचा देती है।

जिस वस्तु और वलका मनुष्य सदुपयोग नहीं करता, वह वस्तु और शक्ति उससे छिन जाती है, यह प्राकृतिक नियम है। इस रहस्यको समझकर भी मनुष्यको प्राप्त-वस्तु और शक्तिका सदुपयोग करना चाहिये।

चेष्ठा करनेपर भी जो व्यर्थ चिन्तन नहीं छूटता, इसका एक कारण यह भी है कि बहुत-सा कूड़ा-करकट मनुष्यके मनमें पहलेका भरा हुआ है, उसे तो निकालना ही पड़ेगा; अतः अपने मनकी बात मित्रके सामने या जो भी कोई अपना विश्वासी हो, उसके सामने सरलतासे प्रकट करके निकाल देनी चाहिये । जिस किसी प्रकारसे उसकी उलटी कर देनो चाहिये, तभी चित्त शुद्ध हो सकेगा।

पहलेकी मूलोंको याद करके पश्चाताए करते रहनेसे और मिनियंकी आशा रहनेसे चित्त शुद्ध नहीं होता। जतः साधकको चाहिये कि दूसरोंमें गलतीका आरोप करके यानी उसको अपनी गलतीमें कारण मानकर या अपने ही सहश दूसरोंमें गलती देखकर अपनी गलतीके दुःखको दवावे नहीं, अपि तु उसके दुःखसे घोर दुखी हो जाय। ऐसा करनेसे मिनिष्यमें गलती नहीं होगी और उस गलतीका चिन्तन नहीं होगा, चित्त शुद्ध होने लगेगा; क्योंकि दुःखसे चित्त बहुत जन्दी शुद्ध होता है।

वर्तमानका सदुपयोग करनेके छिये साधकको चाहिये कि संसारके साथ अच्छे-से-अच्छा वर्ताव करे । हिंदू-धर्मकी परम्परामें यह विशेपता है कि हिंदुलोग अपने निकटतम सम्बन्धीसे तो विश्वास और प्रेम करते हैं एवं अपरिचित मेहमानोंका अधिक-से-अधिक सत्कार करते हैं और क्रिया एवं वस्तुओं के द्वारा उनको अधिक-से-अधिक धुख देते हैं । वदलेंगें उनसे कुछ लेते नहीं और उनमें मोह भी नहीं करते । अतः साधकको समझना चाहिये कि मेरे निकट-से-निकटतम सदाके सम्बन्धी एकमात्र प्रमु हैं। अन्य शरीर और पती आदिके सिंहत सब-के-सब मेहमान हैं; क्योंकि उनका संयोग-वियोग मेइमानकी माँति होता रहता है। यह समझका उनका जिस प्रकार हित हो, उनके अधिकारकी रक्षा हो, उनको सुख मिले और उनकी इच्छा पूर्ण हो, उसी प्रकार प्राप्त वस्तु और शक्ति छगाकर उनकी सेवा करनी चाहिये। पर न तो वर्रुहमें उनसे कुछ मिळनेकी आशा करनी चाहिये और न उनमें मोह ही करना चाहिये तथा विश्वास और प्रेम पूरा अपने प्रमुमें छगा देना चाहिये।

सावकको चाहिये कि संसारको न तो अपना विरोधी मानकर उसमे देर करे और न उससे अपनत्वका सम्बन्ध जोड़कर राग करे । सर्वधा राग-देवरहित और उदासीन रहे तथा उसके अविकारकी रक्षा करके उससे उक्षण हो जाय; क्योंकि संसारका ऋग रहने हुए उसका सम्बन्ध और चिन्तन नहीं ट्रटता ।

भनुष्य सोचता है कि मेरे पास घन होता तो मैं इसका बहुत अन्छ। उपयोग बरता । मेरे पुत्र होता तो उसके साथ बहुत अच्छ। वर्ताव करता, इस प्रकार अन्य वस्तु और शक्तिके विषयमें सोचता रहता है; परंतु जब वह प्राप्त परिस्थितिका ही सदुपयोग नहीं करता, तब निन्नेवालीका सदुपयोग कर सकेगा, यह कैसे माना जा सकता है। उसे विचार करना चाहिये कि मेरे पास धन नहीं है तो शरीर तो है, उसका ही में क्या सदुपयोग करता हूँ। पुत्र नहीं तो अन्य कुटुम्बीजन तो हैं, उनके साथ कौन-सा अच्छा व्यवहार करता हूँ। कहाँ उनके अधिकारकी रक्षा कर पाता हूँ। जिसके पास आँख नहीं, उसे सोचना चाहिये कि आँख नहीं, पर वाणी तो है, उसका ही मैं कितना सदुपयोग करता हूँ। इस प्रकार विचार करनेपर उसे माल्य हो सकता है कि यह केवल मनका घोखा है। यह झूठमूठ आशाके जालमें फँसा रहकर उसका रस लेना चाहता है।

मनुष्यका मन सांसारिक वस्तुओं में फैंसा रहे तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने प्रमुसे दूर रहना चाहता है, प्रमुक्ते साथ जो उसका नित्य सम्बन्ध है, उसे भूळकर उनसे विमुख रहना चाहता है और जिस संसारके साथ गळतीसे सम्बन्ध जोड़ ळिया है, उसके सम्मुख रहना चाहता है। इससे अधिक प्रमाद और क्या हो सकता है! संसारके सम्बन्धने ही मनुष्यको प्रमुसे विमुख किया है।

अतः साधकको चाहिये कि संसारके सम्बन्धको तोडकर सब प्रकारसे अपने प्रमुके सम्मुख हो जायः क्योंकि जबतक मनुष्य संसार और ईश्वर—इन दोनोंसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक दोनोंका ही चिन्तन होता रहेगा। एकमात्र मगवान्में चित्त नहीं हमेगा। जो साधक भीतरसे संसारसे सम्बन्ध जोड़े रहता है और ऊपरसे सम्बन्य तोड़कर भगवान्का भजन-स्मरण करनेके लिये अलग रहता है, उसका मन घरमें छगा रहता है, वह भगवान्का चिन्तन नहीं कर सकता।

किसीसे घृणा करना, उसे बुरा समझकर उससे अलग हो जाना तो मामूली बात है, परंतु भीतरसे सम्बन्ध तोड़ना बड़ा कठिन है। बस अलग होनेका अर्थ केवल इतना ही होता है कि राग बदलकर देवका रूप धारण कर लेता है। उससे सम्बन्ध नहीं टूटता।

जो मनुष्य अपने शरीरसे सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता, यह संसारसे भी नहीं तोड़ सकता । सम्बन्ध रखते हुए यदि वह हिमालयपर चला जाय तो भी उसका चित्त शान्त और शुद्ध नहीं हो सकता।

अतः साधकतो चाहिये कि अपने साथियोंके अधिकारकी रक्षा करता रहे और अपना कर्तन्य-पालन करता रहे। यदि कर्तन्य-पालन न कर सके तो बाहर-मीतर सब प्रकारसे सम्बन्ध छोड़ दे। मरनेसे पहले-पहले संसारसे सम्बन्ध तोड़कर अपने प्रमुसे अवस्य सम्बन्ध जोड़ ले तया हरेक परिस्थितिमें प्रमुपर यह विश्वास रक्खे कि वे जो कुछ करते हैं, अच्छा ही करते हैं। उनके समान मेरा हित करनेवाल दूसरा कोई नहीं है। वे यदि कष्ट देते हैं तो वड़ी मारी कृपा करते हैं। मुझसे शीध मिलना चाहते हैं। मेरा हित किसमें है, यह वे ही जानते हैं और मेरे हितका ब्यान उनकी मुझसे अधिक है।

एक महात्मासे किसीने पूछा—'क्या आप संन्यासी हैं ?' आपने उत्तर दिया—'छोग मुझे संन्यासी कहते हैं। वास्तवमें संन्यासी तो वह है जो समस्त संकल्पोंका त्याग कर देता है।' कितना निरभिमानताका सरल उत्तर है।

जनतक मनुष्य न तो सचमुच कुटुम्बनालोंका सम्बन्ध छोड़ता है और न अपने कर्तव्यका पाटन ही करता है, तन्नतक उसका चित्त शुद्ध नहीं होता। शरीर, संसार और माने हुए साधियोंसे सम्बन्ध टूटनेपर ही अपने निख्य साथी प्रभुसे सम्बन्ध जुड़ेगा।

अत: साधकको भगवान्से संम्बन्ध बोडकर उनके नातेसे सनझना चाहिये कि सृष्टिके जितने प्राणी हैं, सभी मेरे प्रेमके अधिकारी हैं; क्योंकि यह सृष्टि मेरे प्रियतमकी है, वही इसका खामी है। यह प्रमुसे मिळनेका मार्ग है।

यदि किसीके दोष दिखलायी दें तो भी समझे कि यह न्यक्ति भी मेरे प्रमुका ही है । अतः इससे भी मुझे प्रेम करना चाहिये । सृष्टिके कण-कणसे प्रेम करना चाहिये; क्योंकि यह सब मगवान्की है । इस भावनासे चित्त शुद्ध होता है । साधकको जो काम कर्तन्यरूपसे प्राप्त हो, उसे धीरज और उत्साहपूर्वक करें । उसमें अपने विवेक, स्नेह और शक्तिको मलीगाँति लगाकर कुशलताके साथ करें । आलस्यपूर्वक अबहेलनासे अथवा उतावलेपनसे न करें । करते समय उकताये नहीं । गलत तरीकेसे किया हुआ काम कर्ताके चित्तको अशुद्ध बनाता है । जो काम सही तरीकेसे किया जाता है, उसके पूरा होनेके बाद वैराम्य, निर्मलता, निर्विकल्यता मिलती है ।

जैसे किसीके देरमें काँटा छग गया हो तो उसे निकाल देनेपर शान्ति मिलती है। मल-मूत्रके त्यागसे शान्ति मिलती है। इसी प्रकार हरेक काम सही तरीकेसे पूरा कर देनेपर कर्म करनेका वेग शान्त होता है, शान्ति मिलती है और चित्त शुद्ध होता है एवं व्यर्थ चिन्तन नहीं होता। चित्त शुद्ध होनेपर द्रेप प्रेममें बदल जाता है और दया त्यागमें बदल जाती है।

भक्तके जीवनमें कर्म नहीं रहते, सेवा रहती है । वह आज्ञापाछनके द्वारा महापुरुषोंकी सेवा करता है, करणाके द्वारा दुखियोंकी सेवा करता है । इसी प्रकार भगवान्के नाते सबकी सेवा करता रहता है । विश्वास और प्रेम भगवान्से करता है ।

# ( ३५ )

साधकको विचार करना चाहिये कि शरीर और संसारके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे मुझे क्या मिछा । विचार करनेपर यही माछ्म होगा कि दु:ख और अभावकी अनुभूतिके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिछा । जब यह बात समझमें आ जाय तो फिर उसे यह समझकर कि सभी सांसारिक वस्तुओंका त्याग अनिवार्य है, अवश्य होनेवाछा है । जबतक तनका नाश न हो जाय, तबतक शरीर और समस्त वस्तुओंको सेवामें छगा देना चाहिये, यही उनका अच्छे-से-अच्छा उपयोग है । वस्तु, शरीर और मनका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे नित्य और अनन्त आनन्द प्राप्त होता है, जो कि जीवकी माँग है ।

शरीरका, वस्तुओंका ठीक-ठीक उपयोग करना एक चीज है और उनको अपना मानना दूसरी चीज है । अपना माननेवाला, मोहयुक्त प्राणी टतना अच्छा उपयोग कभी नहीं कर सकता, जितना कि उन सक्को भगवान्की वस्तु माननेवाला कर सकता है।

हिंदूधर्ममें उत्पन्न होनेके नाते उसने ईश्वरके सम्बन्धमें इतना सुना है कि वह ईश्वरको अस्वीकार नहीं कर सकता । वह कैसा है, इस मान्यतामें भेद हो सकता है । इत: यदि कोई कहे कि ईश्वर तो निर्मुण और निर्देशेष है, वह तुमसे प्रेम कैसे करेगा ? तो साधकको कह देना चाहिये कि 'भाई ! मुझे तो ऐसे ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वह ईश्वर चाहिये जो पतित-से-पिति प्राणीसे प्रेम करता है । जो परम दयाछ और सबका सुहद् है । अपने प्रेमियोंको प्रेमका रस देनेके लिये ही अवतार लेकर नाना प्रकारकी लीला करता है ।

अवतार लेना इमलोगोंकी मौति कर्मवरा जन्म लेना नहीं है, भगवान्का अवतार लेनेका मतलब प्रकट होना है। उनका शरीर त्रिगुण मायाका कार्य नहीं होता; किंतु परम दिन्य चिन्मय होता है।

भिन्न-मिन्न परिस्थितियोंको देखकर मनुष्य स्मझता है कि इंस्कर न्यायकारी है; परंतु मक्तोंका मगवान् केवल न्यायकारी ही नहीं है, वह प्रेमी और कृपाल भी है। सबी बात तो यह है कि न्यायके लिये ईश्वरको माननेकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कर्मानुसार पत्रल तो ईश्वरको न माननेकालोंको भी मिलता ही है। न्यायकारी ईश्वर जीवसे प्रेम क्यों करेगा और उससे क्यों मिलेगा, क्योंकि प्रेम और ईश्वरका मिलना किसी कर्मका फल नहीं हो सकता। कर्मका फल तो बार-बार जन्मना और महा है। अतः जो संसारमें हो

रमण करना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना नहीं चाहते, उनके लिये ईश्वर न्यायकारी हैं । पर जो संसारसे ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिये वह न्यायकारी नहीं, परम दयालु हैं।

यदि भगवान् विना हेतुके दया करनेवाले और पतितपावन नहीं होते तो उनको कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता; क्योंकि संसारमें कौन ऐसा प्राणी हैं जो पतित न हो। कोई नहीं कह सकता कि मैं पतित नहीं हूँ। पतितका अर्थ है अपनी जगहपर ठोक-ठीक न रहनेवाला। इस दृष्टिसे हरेक मतुण्य पतित है।

जो विवेकके द्वारा शरीरसे अपनेको अलग अनुभव करके कमेंसे सम्बन्ध त्यागकर, सद्गति प्राप्त करना चाहता है उसको भी ईश्वरकी आवश्यकता नहीं होती । सद्गति तो ईश्वरको न माननेवालोंको भी मिल जाती है।

ईश्वरकी आवश्यकता तो वास्तवमें पतित प्राणीको ही है; क्योंकि भगवान् पतितपावन हैं। अतः साधकका काम है कि उसकी शरण हो जाय। किसी दूसरेको अपना न माने एवं किसी दूसरेकी ओर आँख उठाकर न देखे। जो संसार उसका त्याग कर रहा है, उसे ठुकरा रहा है, उसकी आशा न करे।

शरणागतकी समस्त आवश्यकता अपने आप पूर्ण होती है। जैसे कोई फळ खरीदनेके लिये वगीचेमें जाय तो उसे छाया और शुद्ध हवा मुफ्त मिळ जाती है। उसे उसके लिये कुछ करना नहीं पड़ता। अत: साधकको चाहिये कि अपनेको पतित जानकर और भगवान्को पतितपावन मानकर अपनेको उनके समर्पण कर दे। सर्वतोमावसे उनका हो जाय। तभी चित्त ग्रुद्ध होगा।

### ( ३६ )

साधकका अपने साधनमें सद्भाव और प्रीति होनी चाहिये। चित्तकी अशुद्धिके अनेक कारणोंमेंसे एक कारण यह भी है कि निर्दोप स्थितिमें अपनेको दोपी मानना । मनकी और बालककी एक-सी दशा होती है। अतः साधकको मनके साथ बचींका-सा व्यवहार करना चाहिये । वालकके मनकी सब बात पूरी करनेसे भी उसका हित नहीं होता और पूरी न करनेकी कहनेसे भी उसका सुघार नहीं होता । जो बात उसके हितकी हो, पूरी की जा सके, उसे पूरी कर दो और जो पूरा करने योग्य न हो, उसको मुळा देनेके लिये कीई ऐसी दूसरी वस्तु उसको दे दो जो उसके लिये हिनकर भी हो और रुचिकर भी । ऐसा करनेसे बालकका सुधार सुगमतासे हो सकेगा । उसको डराने-धमकानेसे, छालच देनेसे या उसको सदैत्र बेक्क्रूफ कहते रहनेसे उसका प्रधार नहीं होगा, वह भयभीत, लालची और वेवकूफ वन जायगा। कभी बुद्धिमान् नहीं बनेगा । यही बात मनके लिये समझनी चाहिये ।

मनको डराकर, धमकाकर दबाना नहीं चाहिये। उसकी जो इच्छा पूरी करनेके छायक हो, उसे पूरी कर देना चाहिये। जो पूरी करनेके छायक न हो, उसको भूछमें डाछकर या समझाकर मिटा, देना: चाहिये। बदछेमें कोई अच्छी रुचिकर वस्तु उसके सामने रखकर उसमें मनको छगा देना चाहिये। हर समय उसे दोषी न समझकर उसको अच्छाई दिखाते रहना चाहिये।

मनमें अपना वल नहीं है, वह हमारी सत्ता पाकर वलवान् होता है और हमसे ही छड़ने छगता है तथा अपनी चाह पूरी करता है। अतः साधकको चाहिये कि मनको अपने साथ मिळा-कर उसे सता न दे, अपनेको उससे अलग रखकर बालककी भौति उसका सुधार करे । मनके साथ तद्र्प हो जानेके कारण ही मनुष्य ढोषोंको जानकर भी मिटा नहीं सकता । मनमें दोष आते और जाते रहते हैं । वह सदैव दोषी नहीं रहता । दोष प्राणीका खभाव नहीं है। इसिंजिये वह सदैव नहीं रह सकता । उसका उदय और अन्त अवस्य होता है । निर्दोषताके साय प्राणीकी जातीय एकता है, अतः वह हर समय निर्दोषी रह सकता है। प्रकृतिका खभाव दोषोंको मिटाकर प्राणीको शुद्ध बनाते रहना है । इसलिये प्रकृति किसीको नीचे नहीं गिराती । प्राणी खयं ही दोषोंका पोषण करके उनको बळवान् वना देता है । दोषके कारण-को मिटा देनेसे वह सुगनतासे मिट सकता है । देहमें मैं-भाव और भोगोंकी चाह, यही दोषोंकी उत्पत्तिका कारण है।

अतः साधकको चाहिये जब दोष उत्पन्न हो, उस समय मन-को दोपी समझे, दोषके निवृत्तिकालमें उसको दोपी न समझे। उसको हर समय दोपी समझनेसे वह निर्दोष नहीं हो पाता। दोपी वना रहता है। निर्दोपताकी स्थापनासे दोप अपने आप मिट जाते हैं; क्योंकि निर्दोषता प्राणीका स्थमाव और जीवनकी आक्स्यकता है। जैसे शरीरका नीरोग रहना स्वामाविक है, अतः वह सदैव नीरोग रह सकता है। बीमारी सदैव नहीं रहती, आती और चली जाती है। इसी प्रकार दोष भी सदैव नहीं रहते, आते हैं और चले जाते हैं। इनको मिटा देना किटन नहीं है।

अतः सायकको चाहिये कि दोषकालमें अपनेको दोषी माने और उस समय दोषको देखकर मिन्यमें उत्पन्न न होने देनेका इद्ध संकल्प करे। सायकको इस प्रकार विचार करना चाहिये कि 'दोष उत्पन्न होनेके पहले मुझमें दोष नहीं था और मिट जानेके बाद भी नहीं रहेगा। अतः मैं खमानसे निर्दोष हूँ। फिर मुझमें दोष कैसे आ सकते हैं ?' इस प्रकार निर्दोषकालमें निर्दोपताकी इद्ध मानना करनेसे दोष मिट जाते हैं और उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती।

जिसको मनुष्य स्त्रीकार कर लेता है वह दढ़ हो जाता है। जिसकी स्त्रीकृति नहीं रहती उसकी सत्ता मिट जाती है, यह नियम है; अतः जिसको मिटाना हो उसे अस्त्रीकार कर देना चाहिये।

झूठ न बोछनेके काछमें सभी सत्यवादी होते हैं। झूठ बोळी जाकर समाप्त होते ही फिर सत्यवादो हो जाते हैं, हर समय कोई मिथ्यावादी नहीं रहता, इसी प्रकार हरेक दोषके विषयमें समझ लेना चाहिये।

यदि कोई कहे कि इससे तो अभिमान बढ़ेगा, तो वास्तवमें ऐसी बात नहीं है; क्योंकि जो चीज अपने द्वारा की जाती है, उसीका अभिमान होता है। स्वामाविकताका अभिमान नहीं होता, इसपर भी मानो अभिमान हो तो भी मैं दोषो हूँ। इस अभिमानसे तो निर्दोषीपनेका अभिमान अन्छा ही है।

मनुष्य सोवने लगता है कि मगवान्को प्राप्त करना बड़ा किंठन है, यह मूळ है; क्योंकि मगवान्से हमारी देशकालकी दूरी नहीं है। वह हमारी ही जातिका है और हमारे जीवनमें उसको प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। मोर्गोकी प्राप्ति अवश्य किंठन है; क्योंकि उसमें हम सर्वथा पराधीन हैं, उनसे हमारी किसी प्रकार भी एकता नहीं है।

यह ईश्वरीय विधान है कि जो चीज अत्यन्त आवश्यक होती है वह उतनी ही मुगमतासे भिछती है। जैसे जन्नाहरातकी मनुष्यको वहुत ही कम जरूरत है, अतः वह वड़ी कठिनतासे किसी-किसीको मिछता है और उसकी कीमत भी बहुत अधिक चुकानी पड़ती है तथा उसकी कीमत ठीक-ठीक आँकी भी नहीं जाती। उससे कुछ अधिक जरूरत स्वर्णकी है। उसके मिछनेमें जवाहरातकी अपेक्षा कम कठिनाई है। उसकी कीमत भी समयके अनुसार निश्चित रहती है। उससे अधिक जरूरत चाँदीकी है। वह मुगकी अपेक्षा सस्ती और सुगमतासे मिछती है। उससे अधिक अपेक्षा खाद्य पदार्थोंकी है। अतः वे चाँदीसे सस्ते और सुगमतासे मिछते हैं। उससे भी अधिक आवश्यकता जरूकी है। उसके बिना प्राणी जी नहीं सकता। अतः अन्नकी अपेक्षा जरु बहुत सुगमतासे मिछते हैं। जससे भी अधिक आवश्यकता जरूकी है। उसके बिना प्राणी जी नहीं सकता। अतः अन्नकी अपेक्षा जरु बहुत सुगमतासे मिछते हैं। वसके भी अधिक आवश्यक सूर्यका तेज और हवा है। वह अपने स्थानपर अपने-आप मिछते रहते हैं। उससे अत्यन्त

वावश्यक आकाश है। वह पाछमीतिक शरीरसे कभी व्यल्ग नहीं होता। सूर्यकी रोशनी और गरमीके लिये तथा वायु और आकाश-के लिये किसीको भी कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। इन सबसे अधिक आवश्यक जीवके लिये भगवान हैं और उससे किसीकी भी दूरी नहीं है। फिर भी उसके मिलनेमें कठिनताका अनुभव करना, प्रमादके सिवा और क्या हो सकता है।

यतः साधकको विश्वास करना चाहिये कि भगवान् मुझे इसी वर्तमान जन्ममें ही अभी मिल सकते हैं। इसमें कोई कठिनता नहीं है। भगवान्के शरण होते ही भगवान् उसे तुरंत अपना लेते हैं। उसके अनन्त जन्मोंके दोप तुरंत मिटा देते हैं। मनुष्यके अभिमान-ने ही उसे बाँघ रक्खा है।

में शरीर हूँ यह मानना और संसारको चाहना—यही सब दोषोंका मूळ है। इनके मिटते ही सब दोष अपने-आप मिट जाते हैं। एक दोषसे दूसरे दोषका सम्बन्ध है। इसी प्रकार एक गुणसे भी दूसरे गुणका सम्बन्ध है। अतः एक दोषके मिटनेसे दूसरे सब दोप भी मिट जाते हैं तथा एक गुणको अपनानेसे दूसरे गुण भी अपने आप आ जाते हैं।

मतुष्यमें बुराईके संस्कार रहते हैं। बुराई हर समय नहीं रहती, वह मिट जाती है। संसारकी चाह मिटनेसे संस्कार भी अपने-आप मिट जाते हैं। वास्तवमें चाहको मिटानेमें कठिनाई नहीं है। उसे पूरी करनेमें बहुत कठिनाई है; क्योंकि संसारकी सबसे अच्छी चीज किसी एकको ही मिछ सकती है। सम्पूर्ण पृथ्वीका यदि कोई सम्राट् हो तो एक ही हो सकता है। हिंदुशानका प्राइम मिनिस्टर एक ही हो सकता है। सबसे अधिक धनवान् कोई एक ही हो सकता है। चाह करनेवाले तो बहुत होते हैं पर पूरी किसी एककी भी सर्वया नहीं हो पाती। अभाव रहता है और प्राप्त वस्तुके वियोगका भय चाह-युक्त व्यक्तिको सदैव रहता है। चाहकी वृर्तिमें प्राणी सदैव पराधीन है। इसलिये उसकी पूर्ति कठिन ही नहीं, असम्भव है।

किंतु चाहके त्यागमें मनुष्य सदैव खतन्त्र है । एक ही कालमें अनेक चाहरहित मनुष्य आनन्दसे रह सकते हैं । परंतु चाहयुक्त प्राणियोंमें एकसे दूसरेको भय रहता है । किसी चाहको लेकार तप या यज्ञादि कर्म करनेवालेसे इन्द्र भी सदैव उरता है कि कहीं यह मेरा अधिकार छीन न ले । परंतु चाहरहितको सभी चाहते हैं । सभी उससे प्यार करते हैं । किसीसे कुछ चाहनेवालेका पद-पद्मर अनादर होता है । चाहरहितका कभी कहीं अनादर नहीं होता । सभी उसका आदर करते हैं । उसको भगवान्की छुपा और जगत्का आशीर्वाद अपने-आप मिलता रहता है । अतः साधकको चाहिये कि भगवान्पर भरोसा करके चाहकर त्याग कर दे । मैं शरीर हूँ, यह मिथ्या मान्यता ही चाहका कारण है । मैं शरीर नहीं हूँ, मगवान्का हूँ, यह विश्वास ही इसको मिटानेमें पूर्ण समर्थ है ।

इसी प्रकार वैराग्य करना, त्याग करना और मगवानको प्राप्त करना भी सुगम है। वे सबको सुगमतासे मिल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। धन और मोग-वस्तुओंको प्राप्त करनेमें कठिनाई ्हें । त्यागमें कोई कठिनाई नहीं है । रागका त्याग ही वैराग्य है । इसमें सभी खतन्त्र हैं । वैराग्यसे किसीको मय नहीं होता । अतः उसका कोई निरोधी नहीं रहता । जो कोई ईश्वरके लिये व्याकुल होता है, उसे ईश्वर तुरंत मिलते हैं । इसलिये उनका मिलना भी वड़ा सुगम है । उनकी अभिलापामें ही प्रेम है । अतः साधकको नाहिये कि सब प्रकारकी भोगवासनाका त्याग करके भगवान्के लिये व्याकुल हो जाय और उनकी प्रसन्नताके लिये सबकी सेवामें, सबकी मलाईमें लगा रहे ।

संतोंका कहना है कि 'जो तोकों काँटा बुने, ताहि बोय त् फूल अत: साधकको चाहिये कि युराईका उत्तर भलाईसे दे। जो इस मूळ मन्त्रको जीवनमें ढाल लेता है, वह महान् हो जाता है। राजामें न्याय होता है और साधुमें प्रेम होता है।

वुराईके वदले बुराई न करना — यह मनुष्यता है। बुराईके वदले भलाई करना— यह साधुता है। दुःखसे मनुष्यका चित्त शुद्ध होता है। जो सचा दुखी होता है वह वड़ा सेवक होता है।

क्रोधसे बड़ा भारी नुकसान होता है । वना-वनाया काम विगड़ जाता है । वर्षोंसे बनाया हुआ काम एक क्षणमें क्रोधके कारण विगड़ जाता है । अतः साधकको कभी किसीपर क्रोध नहीं करना चाहिये।

चित्त शुद्ध होनेसे सब प्रकारकी पूर्णता आ जाती है। योगीको योग, विचारशीलको बोघ और विश्वासीको प्रेम अपने-आप मिल्र जाता है। (३७)

पहले यह बात कही गयी थी कि निर्दोषताकी स्थापनासे चित्त शुद्ध होता है; क्योंकि मनुष्य अपनेको जैसा मानता है, वैसा ही बन जाता है। यह प्रकृतिका नियम है।

हरेकं प्राणीको किसी-न-किसी प्रकारसे भगवान्की आवश्यकता है, क्योंकि सभी ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुःख न हो और जिसका कभी अभाव न हो। वह आनन्द भगवान्के अतिरिक्त कहीं नहीं है और वह तभी मिळ सकता है जब चित्त शुद्ध हो जायं।

प्राणीको जितने भी सुख-दुःख माल्म होते हैं, उन सबका कारण चित्तको अशुद्धि है । जबतक चित्त अशुद्ध रहता है, तबतक उसमें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं । इच्छाकी पूर्तिमें सुख माल्म होता है और अपूर्तिमें दुःख । एक इच्छाकी पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार सदैव अभाव बना रहता है । यह सुख-दुःखमय जीवन मनुष्यके चित्तकी अशुद्धिका परिणाम है ।

मनुष्य धन क्यों चाहता है ! जिन वस्तुओं की उसे जरूरत है वह धनसे मिलती है । वस्तुओं की जरूरत क्यों है ! मोग-इच्छाकी पूर्तिके लिये । इच्छाकी पूर्ति क्यों चाहता है ! उसकी पूर्तिमें झुख प्रतीत होता है । वस्तुओं के संयोगमें झुख माळूम होता है, यही काम है एवं काम ही लोम है । अतः यह सिद्ध हुआ कि लोमके कारण ही मनुष्यको धनकी जरूरत होती है । लोम न रहे तो धनकी जरूरत नहीं रहती ।

गतुष्यको आगे बहनेकी, उपर उठनेकी रुचि खामाविक है। जो वस्तु या परिस्थिति उसे प्राप्त हैं, उससे वह अच्छी चाहता है। जैसा मकान प्राप्त हैं, उससे बच्छा चाहता है। वैसा मिल जाय तो उससे अच्छा चाहता है, जितना धन प्राप्त है, उससे अधिक चाहता है। जितनी भोगसामग्री प्राप्त है, उससे अधिक चाहता है। जितनी भोगसामग्री प्राप्त है, उससे अधिक चाहता है। जी पर या अधिकार प्राप्त है, उससे अधिका चाहता है। जो पर या अधिकार प्राप्त है, उससे उँचा अधिकार चाहता है। इस प्रकार कभी भी उसकी चाहका अन्त नहीं होता। आगे-से-आगे अभाव बना रहता है और अभावके रहते कभी प्रख

जन किसी कारणसे नुकसान हो जाता है, प्राप्त वस्तु और धन चटा जाता है, तब चाहता है किसी तरह खर्च चलता रहे, व्यधिक नहीं, तो पहलेवाली परिस्थित ही प्राप्त हो जाय, तो मैं छुखी हो जाऊँगा। फिर यदि वह परिस्थित प्राप्त हो जाती है तो उससे अधिक चाहने लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य नाना प्रकारकी इच्छाओं के जालमें फँसा रहता है। वास्तवमें वस्तुओं की प्राप्ति उसके छुख-दु:खन्ना कारण नहीं है। चाहकी पूर्ति छुख और नयी चाहका होना ही दु:ख है। एवं चाहकी निवृत्ति ही छुख-दु:खसे परेकी स्थिति है और यही चित्तकी शुद्धि है। मनुष्यको जो छुख किसी के दु:खसे मिळता है वह ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म किसी के दु:खसे होता है उसका पळ मी दु:ख ही होगा। आमके बीजका फळ भी साम ही होगा और बन्नूटके बीजका फळ काँटा होगा।

व्यापारके दो रूप होते हैं-एक तो वह सहेका ज्यापार है, जिसमें जूएकी माँति किसी एकका नुकसान ही दूसरेका लाभ होता है। इस बातको सभी जानते हैं कि सट्टेमें धन बाहरसे नहीं आता । सद्दा करनेवालोंमें ही एकका नुकसान और दूसरेका लाभ होता है। सद्टा करनेवाले सभी लामकी आशासे करते हैं, परंतु सबको लाम नहीं हो सकता। इस न्यापारमें किसीका दु:ख ही दूसरेका सुख है, अतः यह न्यापार उचित नहीं है। दूसरा न्यापार वह है, जिसमें समाजकी आवश्यकता पूरी करनेके लिये वस्तुओंका उत्मदन किया जाता है, जहाँ वस्तुएँ अधिक होती हैं, वहाँसे उस जगह पहुँचायी जाती हैं जहाँ उसकी आवश्यकता होती है । इस प्रकार जो न्यापार समाजकी आवश्यकता पूरी करनेके छिये कियू/् जाता है, उसमें किसीका नुकसान नहीं होता । श्रम करनेवालेसें लेकर मोक्तातक सभीको सुख मिलता है और न्यापारीको भी उसके परिश्रमके बद्लेमें घन मिल जाता है । यह न्यापार ठीक है ।

यदि मनुष्य दूसरोंके दु: खको अपना ले, खयं दु: ख लेकर दूसरोंको सुख देने लग जाय तो उसका फल उसको नित्य आनन्द मिलेगा। विचार करनेपर माल्म होगा कि मनुष्यको वस्तुओंकी आवश्यकता शरीरके लिये होती है। शरीरका अन्तिम परिणाम क्या है!— मृत्यु। मृत्युका परिणाम क्या है! जन्म। जन्ममें दु: ख और मरनेमें दु: ख। बीचमें सुख और दु: ख—यही शरीरका खरूप है। परंतु दु: ख किसीको प्रिय नहीं है। सभी दु: खसे ऊपर उठना चाहते हैं। सभी प्राणियोंकी यह खामाविक माँग है।

साधकको विचार करना चाहिये कि इस मौगकी, इस आवश्यकताकी पूर्ति कैसे हो ! दुःखका कारण क्या है ! जिसको मिटा देनेसे सदाके लिये दु:खका अभाव हो जाय । विचार करनेपर-माल्म होगा कि अपनेसे भिन्न दूसरोंसे आशा करना ही मनुप्यके द्भ:खका खास कारण है। जीवका खरूप चिन्मय है, अतः सभी ः जड पदार्थ उससे भिन्न हैं । उन्हें अपने सुखका कारण समझकर उनकी आशा करना-उनको चाहना यही दूसरेकी आशा करना है। अतः किसी भी भोग-पदार्थकी चाह रहते हुए दु:खका अन्त कभी नहीं हो सकता । मैं शरीर हूँ, इस देहाभिमानसे ही भोग-वासनाका उदय हुआ है । इसके मिटते ही मोगवासना भिट जाती 🔼 भोगवासनाके मिटते ही सब प्रकारके दुःख सदाके लिये मिट जाते हैं, चित्त शुद्ध और खिर हो जाता है । उसके होते ही प्रेमका **उदय हो जाता है और अनन्त निरय-रसखरू**प **भगवा**न् मिळ जाते हैं।

अतः साधकको यह निश्चय करना चाहिये कि मैं चिन्मय होकर यदि जड वस्तुओंकी आवश्यकताका अनुभव करूँ तो इससे बड़ी भूल और क्या होगी। अतः जो जड पदार्थ मुझे नहीं चाहते, मेरी आवश्यकताका अनुभव नहीं करते, मेरे विना वे रह सकते हैं, तो मैं भी उनके बिना रह सकता हूँ। इसल्चिये मैं उनकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करूँगा। उनकी इच्छा नहीं करूँगा। इस प्रकारकी दढ़ भावना करके जडसे विमुख होते ही चिन्मयका दर्श्वन हो जाता है। यह नियम है। दूसरेकी जरूरत माननेका परिणाम ही बन्धन और दुःख है अतः साबकको समझना चाहिये कि उसकी आवश्यकता तो एकमात्र प्रभु हैं, संसार नहीं । इस भावनासे जब उसकी सब जरूरतें दूसरोंकी आवश्यकता बन जाती हैं, तब सभी उसकी आवश्यकता अनुभव करने ठगते हैं और वह महान् बन जाना है ।

इच्छाओंके रहते हुए ईम्नर नहीं मिलता, अत: साघकको संसारकी ममता और आशा छोड़कर एकपात्र ईश्वरका हो जाना चाहिये । एकपात्र ईश्वर ही नेरी आवश्यकता हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिये ।

संसारकी आवश्यकता न रहना ही मुक्ति है। आवश्यकताको छोड़नेमें किसी प्रकारकी कठिनाई या पराधीनता नहीं है। वैसे ही ईश्वरकी प्राप्तिमें भी कोई कठिनाई या परिश्रम नहीं है। प्रमुक्ती आवश्यकताका अनुभव करके उसके छिये व्याकुछ होते ही वे मिछ जाते हैं।

मनुष्य सोचता है कि अमुक स्थानमें एकान्तमें सुन्दर आश्रम बनाक्तर उसमें भजन-स्मरण करूँगा । इस प्रकारकी आशा गलत है । उसे विचारना चाहिये कि जो काम में वर्तमानमें नहीं करता, वह भविष्यमें कर सक्नूँगा—इसका क्या विश्वास है । यह तो केवल आशा-ही-आशा है । किसीके चाहनेसे अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती । अनुकूल संयोगका नाम ही भोग है । यह कमसे मिलता है । विना कर्म नहीं मिलता । अतः किसी भी अनुकूलताकी आशा करना तो साधनमें विन्न है; क्योंकि ईश्वरकी आक्स्यकताके साध-साध ्रदूसरी इच्छाओंने रहते ईघर नहीं मिटते । जिस चीजका चिन्तन भजन नहीं करने देता, उसकी प्राप्ति मजनमें कैसे सहायक होगी ! हुएम कमोंसे वैभव मिळ सकता है, भगवान् नहीं मिळ सकते ।

मनुष्यको उस सुखकी आशा कभी नहीं करनी चाहिये, जिसकी प्राप्ति दूसरोंके दुःखसे होती है । उसकी आवश्यक वस्तु तो एकमात्र ईश्वर ही होना चाहिये ।

ईश्वरकी सृष्टिमें किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है। मनुष्यकी द्रिद्रताका—उसके अभावका कारण एकमात्र लोभ है। प्राप्त वस्तुका सदुपयोग न करना, दुरुपयोग करना तथा अप्राप्तको चाहना और उसका चिन्तन करना—यह लोभका खरूप है। इसके रहते हुए बड़े-से-बड़ा धनवान् भी दिरद्र ही है। धन और ऐरवर्षसे अभिमान बढ़ता है। दूसरोंसे कामनाप्रुर्तिकी आशा छोड़ देनेसे निर्लोभता आती है। लोभ मिट जानेके बाद दिदता नहीं रहती, वह अपने-आप मिट जाती है।

जबतक मनुष्य वस्तु-प्राप्तिकी आशा और चिन्तन करता रहता है, तबतक वह उसे नहीं मिळती। जब वह प्राप्त वस्तुका उपयोग अपने सुखके लिये करने लग जाता है, तब वह नहीं रहती और उसका मिलना भी बंद हो जाता है। वस्तुका सदुपयोग करनेसे अर्थात् लोभरहित होकर उससे दूसरोंकी सेवा करते रहनेसे वस्तु बिना इच्छाके अपने-आप मिलती है—यह ईश्वरका विधान है। अपने साथियोंके माथे दोष मँढ़कर स्वयं अपनेको निर्देष बताना कभी

उचित नहीं है; क्योंकि पहले अपने मनमें दोष रहता है, तब साषियोंमें भाता है।

भगवान् साधकके मनको देखते रहते हैं । मनमें जरा-सा अभिमान या अन्तर आते ही वे अपनी लीलाका दश्य परिवर्तन कर देते हैं ।

जवतक छोभ रहता है, तवतक निर्धनता रहेगी। एक अवगुणके आनेपर दूसरे अपने-आप आ जाते हैं। वस्तुके न रहनेपर भी मनुष्य सुखपूर्वक रह सकता है। अतः छोमरहित होनेमें वह पराधीन नहीं है।

जीवनमें उदारता न होनेके कारण वस्तुका अभाव रहता है। जो अपने विवेकका अनादर नहीं करता, उसे संसारका नेतृत्व मिछता है।

साधकको वह काम करना चाहिये, जिससे दूसरोंका हित हो, दूसरे प्रसन्न रहें और उनकी आवश्यकता पूरी हो । वस्तुप्राप्तिका उपाय उदारता और ईमानदारी है । प्राप्त वस्तुसे स्वयं सुखभोग न करना—यही ईमानदारी है और उसे दूसरोंके सुखमें रुगा देना—यही उदारता है ।

दूसरोंको दुःख देकर सुख न लेना, यही निर्लोमताकी पहचान है। वस्तुके त्यागसे और सदुपयोगसे शान्ति मिलती है। बित्त शुद्ध होनेपर किसी प्रकारका अभाव नहीं रहता। अतः साधकको चाहिये कि मगवान्की आवश्यकताको भोगकी इच्छाओंमें न वटले; किंतु भोगोंकी इच्छाओंको भगवान्की आवश्यकतामें विलीन कर दे।

## (३८)

साधकको चाहिये कि मनमें जो दुःख हो उसे गळत रास्तेसे मिटानेकी कोशिश न करे, उसे सही रास्तेसे मिटाने । सही रास्तेसे मिटाया हुआ दुःख सदाके लिये मिट जाता है ।

साधकको अपना मन अपने पास नहीं रखना चाहिये। जिसके साथ प्रेम करना हो उसके मनमें अपना मन मिला देना चाहिये।

जैसे किसान खेतमें एक दाना डाळता है, तो उसका अनेकराना अधिक होकर उसको मिळता है। इसी प्रकार यह दुनिया एक खेत है, इसमें जो वस्तु डाळी जाती है, अर्थात् दूसरोंको सुख पहुँचानेके जिये छगायी जाती है, वह डाळनेवाळेको अनेकराना अधिक होकर मिळती है।

जिसके द्वारा जो अच्छा या बुरा काम किया जाता है, वह करनेवालेके ही काम आता है।

प्रेमी और प्रियतम, इन दोनोंके मनकी बात तब पूरी होती है, जब दोनोंके मन एक हो जायँ अर्थात् एक-दूसरेके मनकी बात पूरी करनेमें ही अपने मनकी बात पूरी समझें; क्योंकि जब दोनोंकी आवश्यकता एक हो जाती है, तभी दोनोंका मन एक होता है। आवश्यकतामें मेद रहते हुए मन एक नहीं हो सकता।

वस्तुके लेने और देनेमें प्राणी खाधीन नहीं है। जो वस्तु वह जिसको देना चाहता है, उसको नहीं मिलती और जिसको नहीं देना चाहता, उसको मिल जाती है। वस्तुके मिलने और न मिलनेमें तो अदछकी प्रधानता है, जिसको जो वस्तु मिलनेवाली है, मिलेगी । जो नहीं मिलनेवाली है, वह नहीं मिलेगी । वस्तुका लेन-देन प्रेमका या चित्तशुद्धिका कारण नहीं है, प्रेमका सम्बन्ध तो भावसे है ।

प्रेम वही है, जो विमु अर्थात् असीम हो, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितिमें वैंघा हुआ न हो, जो सबके साथ समान भावसे हो। सीमित प्यारका नाम तो 'खार्थ' है। वह उसके साथ होता है, जिससे कुछ-न-कुछ छेनेकी आशा होती है। वह खार्थ यानी किसीसे कुछ छेना या छेनेकी आशा रखना—यही चित्तकी अशुद्धिका प्रधान कारण है।

जिससे कुछ मिछनेकी आशा होती है, उसके साथ तो पशु-पक्षी भी प्यार करते हैं। इसमें मनुष्यकी क्या विशेषता है। जहाँ रुनेकी इच्छा रहती है, वहाँ प्रेम नहीं होता। वहाँ तो ईर्ष्या बढ़ती रहती है, एक-इसरेसे आगे बढ़ना चाहता हैं अर्थात् मकान, सम्पत्ति और भोग-सामग्रियोंमें एक-इसरेकी प्रतिद्दन्द्विता करता है—प्रतियोगिता करता है। यही प्रतियोगिता यदि इस बातको लेकर हो कि वह जितना भजन करता है, मैं उससे अधिक करहँगा; वह जितना त्याग करता है, मैं उससे अधिक करहँगा; वह जितनी सेवा करता है, मैं उससे अधिक करहँगा, तब तो मनुष्यको यह आगे बढ़ानेवाछी होती है किंतु जो प्रतियोगिता किसी वस्तु, मकान और आत्म-रुपातिको लेकर की जाती है, वह विकासका हेतु नहीं हो सकती, पतनमें ही कारण बनती है। कर्म कभी भी असीम नहीं होता, उसकी सीमा होती है, उसका त्रिवान होता है एवं उसका सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकारकी यिशित और मान्यतासे होता है। एवं परिस्थिति पहलेसे निश्चित होती है। इस कारण कर्म असीम नहीं हो सकता। परंतु प्रेमका सम्बन्ध, किसी भी किया, पदार्थ और परिस्थितिसे नहीं होता। अत: वह असीम होता है। जहाँ खार्थ होता है, वहाँ प्रेम नहीं होता, खार्थके अभावसे ही प्रेम होता है।

स्तार्थ-स्याग ही वास्तवमें त्याग है अर्थाद् जो वस्तु अपने पास हो, अपने अधिकारमें हो, उसको छोड़ देना ही त्याग है। यदि कोई न मिलनेवाली वस्तुका त्याग कर दे, तो वह त्याग नहीं है।

जब साधककी हरेक चेष्टा प्रभुप्रेमके लिये ही होने लगे तब उसका जीवन रसमय बन जाता है। क्रियामें भेद होना तो अनिवार्य है; क्योंकि क्रिया तो परिस्थिति और विधानके अनुसार होती है। विधान मान्यताके अनुसार होता है; परंतु कर्ममें भेद होनेपर भी रसमें भेद नहीं होना चाहिये।

प्रेम किसी भी कर्मके अधीन नहीं होता । वह किसी प्रकारकी किया में वंधता नहीं कि अमुक प्रकारकी किया या व्यवहारका नाम ही प्रेम है । भगवत्प्रेमी जिस प्रेम और श्रद्धासे किसी एकपर पुष्प चढ़ाता है, उसी प्रेमसे दूसरेका महान् तिरस्कार भी कर सकता है । इस प्रकार कियामें विपरीतता रहनेपर भी प्रेम बना रहता है । उसमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता । चित्त शुद्ध होनेपर जो असीम प्रेम होता है, उसकी ऐसी ही महिमा है ।

प्रेमी तिरस्तार करता है, पर उस तिरस्तार करनेमें वेर या द्रेषभाव नहीं रहता, जैसे सूर्य फटके रसको चूसकर उसे मुखा देता है तथा अग्नि सबको मस्म कर देता है, तो भी वे हिंसक नहीं होते। उनके द्वारा होनेवाटा काम हिंसा नहीं कहलाता। उसी प्रकार प्रेमीके विषयमें समझ लेना चाहिये।

जवतक मनुष्य अपने मनकी वात पूरी करना चाहता हैं, तवतक उसमें छिपा हुआ हिंसा-मात्र विद्यमान रहता है। कर्ताका भात्र ही हिंसा और अहिंसामें कारण है, किया नहीं। भावसे ही चित्त अगुद्ध होता है और भावसे ही गुद्ध होता हैं। अतः साधकको चाहिये कि जो कुछ करे, दूसरोंके हितकी भावनासे अपने प्रभुकी प्रसन्नताके लिये करे।

साधकको चाहिये कि या तो किसीको अपना न माने या सबको अपना माने; क्योंकि किसीको अपना मानने और किसीको पराया माननेसे राग-द्वेप होता है । प्रेम नहीं होता । राग-द्वेपके रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता ।

दूसरोंको सुखी देखकर प्रसन्नता हो और दुखियोंके दु:खसे करुणा हो, उनका दु:ख सहा न जा सके, तो इससे मनुष्यका चित्त शुद्ध होता है।

अतः सावकको चाहिये कि अपना और प्राया मानना ही हो तो सेवा करनेको लिये, उनके मनकी वात पूरी करनेको लिये सबको अपना माने और अपनी इच्छापूर्तिके लिये किसीको अपना नहीं माने, सबको प्राया समझे। यदि मनुष्यरारीर मिलनेपर भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो प्राणीको मिला ही क्या ! चित्तका शुद्ध होना ही तो मानव-जीवनका पुरुपार्थ हैं। प्यारका भेद रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता। प्रीतिका भेद मिटते ही चित्त शुद्ध हो जाता है। अतः साधकको प्रेमका भेद मिटा देना चाहिये। अपने प्यारको असीम अर्थात् ज्यापक बना देना चाहिये। प्रमु सर्वत्र व्यापक है। अतः जो व्यापक प्रीति है, वही प्रमुसे है। सीमित प्यार तो मोह है, जो चित्तकों अशुद्ध करनेवाल है।

जिनके मनमें वस्तुका महत्त्व होता है, वे चीजके विगड़ जानेका शोक करते हैं, अपनी असावधानीका शोक नहीं करते। इस वातको नहीं समझते कि वस्तु कुछ खराव नहीं होती, उसकी शक्त बदल जाती है। एक घटना याद आ गयी। एक लड़का बड़ा चन्नल था। उसको खानेके लिये खील-मखाना दिया गया। उसने उसमें कुछ इधर-उधर विखेर दिया। जब उससे कहा गया कि इनको खराव क्यों कर रहे हो, उसने उत्तर दिया कि 'वस्तु जितनी जल्दी खा लेनेसे खराव होती है, बिखेर देनेसे नहीं होती। बिखेरी हुई वस्तुको विगड़नेमें देर लगेगी।' हरेक वस्तु खायी जानेके बाद भी खाद वनती है, एवं इस प्रकार भी गल-सड़कर खाद ही बनती है। अतः वस्तुका बनना-विगड़ना उसकी शकल बदलना है, अन्य कुछ नहीं। मनुष्यका यह शरीर जो बड़ा सुन्दर और उपयोगी दिखायी देता है, इसकी भी एक दिन खाद बन जायगी।

इसी प्रकार जो मनुष्य वर्तमानके झुखमें रमण करते हैं, उसके

परिणामको नहीं देखते, यह उनकी असाववानी या गलती है। इसका सुधार करना चाहिये, क्योंकि जो वस्तु, व्यक्ति और परि-ष्टितियोंमें सीमित प्यार किया जाता है, उससे व्यक्तिभाव, आसक्ति, चासना और वन्धन दढ़ होते हैं तथा वह सीमित प्यार करनेवाला भोगी और हिंसक वन जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी दोपोंका मूल सीमित प्यार है। इसी प्रकार असीम प्रेम होने-पर व्यक्तिभाव मिट जाता है अर्थात् देहाभिमान गल जाता है, राग मिटकर वैराग्य हो जाता है, वासनाका नाश होकर निर्वासना आ जाती है। सब वन्धन ट्रकरं मुक्ति मिल जाती है। तथा अहिंसा, समता, मुदिता आदि सभी गुण अपने-आप आ जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सभी गुणोंका मूल असीम प्यार है।

जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है, वहाँ इन्द्रियोंके दरवाजे बंद हो जाते हैं । कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ और अन्तः करण—इन सबकी एकता हो जाती है । इन सबका एक हो जाना अर्थात् सबका बुद्धिमें विछीन हो जाना ही योग है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेमका अर्थ ही अद्दैत अर्थात् एकता है और न्यायका अर्थ देत है।

वस्तु तो जिसका जैसा अदृष्ट होगा, उसके अनुसार ही मिलेगी, किसीको वस्तु देना देनेवालेके हायकी वात नहीं है । परंतु प्यारके सभी हकदार हैं, प्यार सबको दिया जा सकता है । इसमें अदृष्टकी रक्ताबट नहीं चल सकती । अतः सीमित प्यारका अन्त करना ही मतुष्यका पुरुपार्थ है ।

साधकको समझना चाहिये कि शरीर और संसारके न रहने-ं पर भी में रहूँगा। अतः क्रिया और मान्यतामें मेद होनेपर भी मेरा किसीसे प्यारका मेद न हो, सबके साथ अगाध और असीम क्रेम हो।

ईश्वरको मानना एक चीज है और उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना दूसरी चीज है। केवल ईश्वरको मान ले, परंतु उसके साथ अपनस्य और प्रेम न हो तो जीवन नहीं बदलता।

किसी किया, वस्तु और परिस्थितिके साथ सम्बन्ध जोड़ होना ही प्रेममें भेद उत्पन्न करनेका कारण है, अतः प्रेमी साधकको चाहिये कि क्रिया आदिके साथ अपना सम्बन्ध न रक्खे । मूळसे बनाये हुए सम्बन्धको छोड़कर समस्त क्रियाओंसे अतीत हो जाय एवं जैसा खाँग मिला है उसके विधानके अनुरूप क्रिया करते हुए प्रेममें भेद न करे । ऐसा करनेसे साधकका चित्त बहुत शीष्र शुद्ध हो जाता है।

(39)

पहले यह वात कही गयी थी कि सीमित प्यार चित्तकी अशुद्धिका कारण है। अब विचार यह करना है कि मनुष्यके जीवन-में सीमित प्यार होता क्यों है ? विचार करनेपर यह माइम होगा कि किसी-न-किसी प्रकारसे दूसरेका बुरा चाहते रहनेके कारण प्यार असीम नहीं हो पाना। एकदेशीय—सीमित रहता है।

साधारणतया मनुष्य सोच सकता है कि मैं तो किसीका बुरा नहीं चाहता और किसीके साय बुराई करता भी नहीं तथापि मेरा प्रेम तो सीमित ही है। परंतु ऐसी बात नहीं है। जरा गम्भीरतासे विचार करना चाहिये। जिनके साथ हमारा मतभेद है, साधन-पद्धितमें भेद है, क्या उनके द्वारा किया जानेवाला प्रचार हमें बुरा नहीं माल्यम होता ? क्या उनकी उन्मित, उनका वैभव, उनका सम्मान हमको बुरा नहीं लगता ? क्या उससे हमारे मनमें ईर्ष्याका भाव नहीं आता। इसी प्रकार क्या उनकी हारमें, उनकी अवनितेमें और उनके अनादरमें हम प्रसन्न नहीं होते ? यदि होते हैं तो समझना चाहिये कि यही उनका बुरा चाहना और चित्तकी अञ्चादि है।

मान्यता, साधनप्रणाली और आचरणोंमें मेद न हो, यह असम्भव है । श्रीलदमणजी भगवान् श्रीरामके अनन्य भक्त थे । भगवान्के विरोधी चाहे शङ्कर ही क्यों न हों, उनसे भी वे लड़नेको तैयार रहते थे । तो भी उनकी मान्यतामें मेद था । भगवान् श्रीराम समुद्रसे रास्ता माँगते हैं; लक्ष्मणजीको यह पसंद नहीं है, परंतु उनके प्रेममें किंचिन्मात्र भी कभी नहीं है !

रुचिभदसे और प्रकृतिभेदसे आचार-व्यवहार और मान्यतामें भेद होना लाभाविक है, इसका चित्तकी गुद्धि और अगुद्धिपर कोई असर नहीं पड़ता; किंतु जब इनको लेकर प्यारमें भेद हो जाता है अपांत् जो हमारे मतका अनुयायी है वह प्रिय माल्यम होता है और जो उसे नहीं मानकर दूसरेकी मान्यताका अनुसरण करता है, यह बुग माल्यम देता हैं; जो हमारे वरका, पड़ोसका, गाँवका, जिल्लेका या देशका है, वह क्रमसे न्यूनाविक प्रिय लगता है और जो दूसरा है, वह अप्रिय लगता है, जो हमारी वात मानता है, हमारा सम्मान करता है, वह प्रिय लगता है; हमारी बात नहीं मानता, उससे विपरीत करता है, वह अप्रिय माल्यम होता है। इसी प्रकार सम्प्रदायके नाते, धर्मके नाते जो अपने विपक्षीकी उन्नित्ते ईप्यां और अप्रियताका मात्र होना एवं अवनतिमें प्रसन्नताका भाव होना है, यही उनका बुरा चाहना है, यह मनुष्यके चित्तकी झुदि नहीं होने देता।

साधकको चाहिये कि सबके भलेकी कामना करे । ऐसा न कर सके तो किसीका भी बुरा तो चाहे ही नहीं । मतमें, खभाव-में, व्यक्तित्वमें चाहे कितना भी भेद क्यों न हो, उसे सहन करे । उस भेदका कोई प्रभाव प्रेमपर न पड़ने दे । उसे मानना चाहिये कि कर्मकी और रुचिकी एकता नहीं हो सकती, परंतु प्रीतिकी एकता में कर सकता हूँ । यह भावना चित्तशुद्धिका सुन्दर उपाय हैं ।

मनुष्य अपना दुःख कम करनेके लिये दूसरोंके दोष देखता रहता है। वह समझता है कि अमुक मान्यताके कारण समाज और देशकी हानि होती है। अमुक धर्म या मतके माननेवालोंमें कोई भला या ईमानदार आदमी नहीं है। इस प्रकारकी भावना चित्तको ग्रुद्ध नहीं होने देती। इससे अपनी मान्यताका अभिमान और दूसरोंकी मान्यतामें घृणा उत्पन्न होती है। जिससे साधककी प्रीति असीम और सम नहीं हो पाती।

साधकको समझना चाहिये कि सभी मेरे प्रियतम प्रभुके हैं

और सबमें मेरे प्रमु विराजमान हैं; क्योंकि यह सब उन्होंसे उत्तरन हुआ है, उन्होंमें स्थित है और उन्होंमें विळीन हो जायगा, उन्हींकी सत्तासे इसकी सत्ता है। अतः जो जैसा भी है, है तो उन्होंका। इस नाते सब अपने हैं। इस भावको साधक कभी न भूले एवं उसे चाहिये कि भगवान्के नाते सबके साथ समान भावसे प्रेम करे। दूसरोंको सुखी देखकर प्रसन्न हो। ईर्ष्या या द्वेप न करे। दूसरोंको दुखी देखकर खयं दुखी हो जाय।

किसीके दु:खमें आवद्ध होना और उसके दु:खसे दुखी होना एक नहीं है। दूसरेके दु:खमें आवद्ध होना तो मोह है और दुखी होना करुणा है।

जिसका अन्तः करण शुद्ध होता है, उसका दूसरेपर बहुत प्रभाव पड़ता है। करुणाशील संत जब किसीको दुखी देखता है, तब उस दुखीका दुःख तो उसके पास आ जाता है और उस संतकी शान्ति और विवेक उस दुखीमें चले जाते हैं, जिससे उसका दुःख मिट जाता है और वह प्रसन्त हो जाता है। उस दुखी मनुष्य-का दुःख संतमें आकर उसी प्रकार मस्म हो जाता है, जैसे अम्निमें पड़ा हुआ काठ।

तारा जव वाळीके मरनेगर दुखी होकर रोने लगी, विटाप करने लगी, तब उसके दुःखको देखकर करुणासिन्धु भगवान् श्रीराम-का हृदय करुणासे भर गया । उन्होंने ताराको सान्त्वना दी, तत्त्व. समझाया, तत्काल ही ताराका दुःख आनन्दमें बदल गया । भगवान्-का ज्ञान उसमें आ गया । यदि कही कि श्रीराम तो साक्षात् ईश्वर थे, तो समझना चाहिये कि जब भगवान् अवतार लेकर लीला करते हैं, उस समय अपनेमें मनुष्यभावका आरोप करके हमलोगोंको सिखानेके न्यि वैसे ही आचरण करते हैं, जिनका अनुकरण मनुष्य कर सके। यदि पराये दु:खसे हृदय दुखी न हो, उसमें करणा-भाव न उछले तो समझना चाहिये कि मेरा हृदय अपने दु:खसे खाली नहीं है।

भगवान् पतितपावन हैं। अतः पतित-से-पतित प्राणी भी उनको अपना मानकर उनका हो सकता है। जो साधक भगवान्-को अपना मानकर सर्वख उनके समर्पण कर देता है; वह उनकी वस्तुके साथ, उनकी प्रजाके साथ देव या घृणा कैसे कर सकता है ? इस विषयमें एक सती स्त्रीकी घटना याद आ गयी।

एक सती स्त्री थी । उसका पित तहसील्दार था । वह एक वेश्यासे प्यार करता था । वह वेश्या एक दिन उनके घरपर आयी और उस सती स्त्रीको एक जेवर पहने देखकर जेवरपर उसका मन चलायमान हो गया । उसने तहसील्दारसे वह जेवर माँगा । तहसील-दारने अपनी स्त्रीसे कहा, तो उस स्त्रीने बड़े हर्षके साथ अपना जेवर उस वेश्याको दे दिया । इस बातका जब उसके भानजेको (भानजा था या देवर था या जेठका लड़का था, ठीक याद नहीं ) पता लगा और उसने कहा कि 'आपने यह क्या किया' तब उसने उत्तर दिया कि 'तहसीलदारजीकी वह बहुत प्यारी है, वे उससे बहुत प्यार करते हैं, उस जेवरको मेरे शरीरपर देखकर उनको जो प्रसन्तता होती थी, उसकी अपेक्षा उसके शरीरपर देखकर अधिक प्रसन्नता होगी। अतः जेनर देकर मैंने उन्होंको प्रसन्न किया है। मैं उस जेन(का क्या करती ?) इसका यह फल हुआ कि उधर तहसीलदारका शरीर लोग जलानेके लिये ले गये और इधर उस स्त्रीका शरीर नल गया।

जो भक्त सभी वस्तुओंको भगवान्की समझते हैं और सबमें भगवान्को देखते हैं उनका सबमें प्रेम हो जाता है। उनका किसी-में राग-देख नहीं होता।

एक कन्हैया नामके मक्त थे। वे अपनेको भगवान् कन्हैया-का गुमाला मानते थे। एक दिन उनके घरपर डाक् आये और उनसे पूछा कि 'कन्हैया कहाँ है ?' उसने कहा—'क्या काम है ? आपको क्या चाहिये ? मैं कन्हैयाका गुमाला हूँ।' डाकुओंने कहा—'हम तो डाक् हैं, घन चाहिये।' कन्हैया मक्तने तिजोरी-की चाभी उनको दे दी और कहा—'जितना चाहिये ले जाओ। आपका ही तो है।' डाक् उससे चाभी लेकर साठ हजार रुपया निकालकर ले गये। प्रात:काल होनेपर पुलिसने पूछा कि 'क्या रातमें तुम्हारे घरपर डाका पड़ा था?' तो उसने कहा, 'डाका नहीं पड़ा। कन्हैया आया था, उसको जितने रुपयोंकी जम्हरत थी, ले गया।'

इससे साधकको यह भाव छेना चाहिये कि जो कुछ है, सव मेरे प्रियतम प्रभुक्ता है। इसीछिये सब मेरे हैं, कोई प्रभाया नहीं है। सबका छड़्य एक हो सकता है, परंतु मान्यता और साधना एक नहीं होती; क्योंकि रुचि जौर योग्यतामें भेद होता है। अत: साधकको किसीसे यह नहीं कहना चाहिये कि तुम गळतीपर हो, तुम्हारे सोनेमें खोट मिळा हुआ है। उसे सोना कसनेकी कसौटी दे देनी चाहिये। विपक्षीकी विजयपर हुई मानना चाहिये और पराजयपर दुःख मानना चाहिये। जो ह्रेप रखता हो, उसके साथ भळाई करनी चाहिये।

एक कठजीमा नामके खामी थे। एक पण्डितके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। ज्ञास्त्रार्थमें पण्डित हार गया और उस दु:खसे दुखी होकर गङ्गामें इव गया। उस दिनसे खामीजीने शास्त्रार्थ करना छोड़ दिया। उनको इतना दु:ख हुआ कि अपनी जीमको उन्होंने काठमें बंद कर लिया। उसीसे उनका नाम (काष्ठजिह्ना) कठजीमा पड़ गया।

किसीका मरना, दुखी या अपमानित होना और हराना यदि प्रिय माछ्म होता हो तो समझना चाहिये कि चित्त अशुद्ध है। अपने सुख और दु:खमें यदि समता न रह सके तो समझना चाहिये कि चित्त अशुद्ध है। विवादमें किसीपर विजय पाना हो तो अपना पक्ष स्थापित न करे, दूसरे पक्षपर वार-बार संदेह करता रहे। पर यह साधकके लिये बढ़िया बात नहीं है।

जिसके चित्तमें राग नहीं रहता, उसका जीवन त्यागसे भरपूर हो जाता है। जिसके चित्तमें द्वेष नहीं रहता, उसका हृदय प्रेमसे भर जाता है। जहाँ त्याग होता है, वहाँ मुक्ति आ जाती है और जहाँ प्रेम होता है, उसके जीवनमें भक्ति आ जाती है।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे और घरसे सम्बन्ध तोड़ देनेपर प्रमुसे सम्बन्ध जुड़ जाता है । निर्विश्ताका समूह ही संगठन है, संगठन तोड़नेसे सन्ची , एकता होती है । संगठनसे मलाई और बुराई दोनों ही होती हैं । अतः साधकको चाहिये कि सबके साथ प्यारकी एकता करे, संगठन न करे अर्थात् दलबंदी न करे ।

मतमेद होना खाभाविक है। पर इसको लेकर ईश्वरवादी किसीसे भी वैर नहीं कर सकता; क्योंकि सब प्रमुके हैं। तब वह किससे वैर करे, कैसे किसीका विगाड़ करे और किसीको बुरा समझे।

प्रेम होनेपर ही प्रेमकी दृष्टिसे सबमें प्रियतमका दर्शन होता है। अत: साधकको चाहिये कि इन्द्रियोंकी दृष्टिसे अर्थात् राग-द्रेष-की दृष्टिसे ऊपर उठकर सबको प्रीतिकी दृष्टिसे देखे।

जिस भावनाके मूलमें दाशिनिकता नहीं होती, वह ठहर नहीं सकती । अतः साधकको समझना चाहिये कि जो कुछ है, सव उनका है, वे मेरे हैं, वे इस सम्पूर्णमें और इससे परे भी हैं । ऐसा जान लेनेपर चित्त सर्वथा शुद्ध होकर असीम प्रेमसे भर जाता है ।

(80)

चित्त शुद्ध हो जानेपर वही होता है, जो होना चाहिये। वह नहीं होता, जो नहीं होना चाहिये। अतः प्रयत्नका अन्त हो जाता है। जब यह माल्म हो कि जो होना चाहिये वह नहीं होता और जो नहीं होना चाहिये वह होता है, तब विचार करना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है?

वित्रार करनेपर माछ्म होगा कि माने हुए सम्बन्धमें सद्भाव कर लेनेके कारण ऐसा होता है। मैं शरीर हूँ, ऐसा मान लेनेके कारण अनेक प्रकारकी इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। उनकी पूर्तिके लिये गनुष्य नाना प्रकारके कर्म करता है । जो करनेके जालसे मुक्त हो, ऐसा मनुष्य देखनेमें नहीं आता ।

कर्म करनेके लिये सामर्थ्य और उसके विधानकी आवश्यकता होती है। जो जैसा कर्म करता है, उसको विधानके अनुसार फल मिलता है। इसके लिये ईश्वरकी आवश्यकता नहीं होती।

कर्म करनेकी शक्तिका केन्द्र प्राण है । उसीसे समस्त शरीर और इन्द्रियोंमें करनेकी सामर्थ्य आती है और मनमें करनेका संकल्प उत्पन्न होता है । संकल्प और शक्ति—इन दोनोंके मेळसे कर्म होता है ।

जो साधक मन और प्राणसे अलग हो जाता है, वह करनेसे और इसके फलरूप धुख-दु:खसे मुक्त हो जाता है।

प्राणोंका क्षय प्रतिक्षण होता है, परंतु मन न तो बूढ़ा होता और न उसका नाश ही होता । मनके रहते हुए यानी वासनाके रहते हुए यदि प्राणोंका अन्त हो जायगा तो उसकी पूर्तिके लिये पुनः प्राणोंकी जरूरत पड़ेगी । अतः नया शरीर धारण करना पड़ेगा । इस प्रकार जन्म-मृत्युके चक्रसे प्राणी कभी नहीं छूट सकेगा । परंनु यदि प्राणोंके रहते हुए मनका नाश कर दिया जाय तो सारी अयवस्था बैठ जाती है । मनके नाशका मतलब है—'संकल्पोंका अभाव ।'

संकल्पोंकी उत्पत्ति माने हुए सम्बन्धमें सद्भाव होनेपर होती है। मैं ब्राह्मण हूँ, में अमुक्त हूँ, में गृहस्थ हूँ—इस प्रकार शरीरको में मानकर जो जाति, नाम, वर्ण, आश्रय आदिसे सम्बन्ध जोड़ लेना है, इसीका नाम माना हुआ सम्बन्ध है; क्योंकि यह सम्बन्ध बास्तिविक नहीं है । जन्मसे पहले और मरनेके बाद इस प्रकारके सभी सम्बन्ध नहीं रहते। वर्तमानमें भी माने हुए सम्बन्धका परिवर्तन होता रहता है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि माने हुए सम्बन्धको तोड़नेसे मनका नाश होगा । माना हुआ सम्बन्ध विचारपूर्वक वास्तिविक सम्बन्धके बोधसे या जिससे मनुष्यका नित्य सम्बन्ध है उससे विश्वासपूर्वक सम्बन्ध मान लेनेसे टूटता है । अतः साधकको अपनी रुचि और योग्यताके अनुसार देखना चाहिये कि वह विचारपूर्वक मनका नाश करना चाहता है या विश्वासपूर्वक । यदि विचारपूर्वक मनका नाश करना हो, तब तो विवेकके द्वारा शरीर और संसारके खरूपका विवेचन करना चाहिये । विवेचन करनेपर इसकी अनित्यता, असारता और जडताका अनुभव होते ही माना हुआ सम्बन्ध अपने-आप मिट जायगा और मनका अर्थान् संकल्पोंका अभाव हो जायगा ।

यदि विश्वासपूर्वक मनका नाश करना है, तो जिस प्रभुके साथ प्राणीका नित्य सम्बन्य है, जो कभी इसका सम्बन्य नहीं छोड़ता, उससे विश्वासपूर्वक सम्बन्धका अनुभव करना होगा। जिससे सम्बन्ध होता है, उससे प्यार अवस्य होता है।

साधकको चाहिये कि ईस्वर है और वह मेरा है, यह दड़ विस्वास करें। ईस्वर और जीवका सम्बन्ध नित्य है, जो उसको अपना खामी मानता है, उसका वह खामी है। जो पुत्र मानता है, उसका पुत्र है। जो सम्बामानता है, उसका सखा है। जो प्रियतम मानता है, उसका वह प्रियतम है। ईश्वरके साथ जीवका हरेक सम्बन्ध है, इसिलिये किसी प्रकारका सम्बन्ध माननेमें कोई आपत्ति नहीं है।

यदि कोई समझे कि 'भगवान्को हम मित्र कैसे मानें ! कहाँ तो हम एक तुन्छ प्राणी और कहाँ समस्त ब्रह्माण्डके कर्ता-हर्ता ईश्वर ! उनसे हमारी मित्रता कैसे हो सकती है ! हम तो एक बढ़े अधिकारीको या राजाको भी मित्र नहीं कह सकते।' तो ऐसी वात नहीं है । भगवान् साधारण अधिकारी और राजाओंकी भाँति ऐश्वर्यके अभिमानी नहीं हैं । उनमें बढ़े-छोटेका भाव नहीं है । वे तो सर्वसमर्थ और सर्वथा परिपूर्ण हैं । उनमें ऐश्वर्यके साथ-साथ माधुर्य भी पूर्ण है । जो उनको अपना मानता है, वह चाहे कैसा हो क्यों न हो, उसे अपना लेना उनका खमाव है । भगवान्की इस महिमापर दृढ़ विश्वास करके जो भाव साधकको प्रिय हो, उसी भगवान्का हो जाना चाहिये।

मनुष्य भगवान् को अपना नहीं मानता, उनसे प्रेम नहीं करता तत्र भी भगवान् तो उससे प्रेम करते हैं और उसे अपना मानते हैं, परंतु उस सम्बन्ध और प्रेमका जीवको तबतक अनुभव नहीं होता, जबतक वह शरीर और संसारको अपना मानता रहता है। साधकको भगवान्से सम्बन्ध जोड़ना नहीं है, उसका जो नित्य सम्बन्ध है, उसको खीकार कर लेना है।

यदि कोई कहे कि 'भगवान् हमारी माँति शरीरधारी थोड़े ही हैं, जो हम उनको पुत्र, मित्र या पति मान छें, क्या वेट-शाउं ऐसा प्रमाण है ! तो उनको भगवान्की सर्वशक्तिमत्ताको व्यानमें रखकर विचार करना चाहिये कि जो ईश्वर इस विचित्र जगत्की रचना, पाठन और संहार कर सकता है, उसके छिये कौन-सी बात असम्भव है । वेदमें भी तो भगवान्को जीवका सहज सखा वत्त्वाया है । मित्र जब मित्रको सेवा करता है तब दासमाव, जब उसे भोजन कराता है तब वात्सल्यमाव, जब सठाह देता है तब मित्रमाव और जब संकोच छोड़कर परस्पर प्रेम करता है, तब माधुर्यमाव रहता है । इससे यह सिद्ध होता है कि प्राणी अपने नित्य-सम्बन्धीके साथ चाहे जिस भावसे सम्बन्ध मान सकता है ।

संसारसे अलग होना निश्चित है। इससे अलग होकर चाहे तो हम अकेले हो जायँ, चाहे किसीसे सम्बन्ध जोड़ लें। परंतु अकेलेमें दु:खोंका अभाव और नित्य जीवन प्राप्त होनेपर भी अखण्ड और अनन्त रसकी अनुमूति नहीं होगी, उस रसकी अनुमूतिके लिये, उसे भी अपने-आपको उसके समर्पण करना पड़ेगा, जो नित्य गुद्ध-वुद्ध-मुक्त सचिदानन्द्धन है।

मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्तिके छिये भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से, वस्तुओं से और परिस्थितियों से सम्बन्ध जोड़कर उनको अपना मानकर प्यार करता है। वे सब मिछकर भी इसकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते। जिस अंशमें उनके द्वारा इच्छाएँ पूरी होती दीखती हैं, वे भी रहती नहीं। तो भी यह इन सबसे निराश नहीं होता, इन्हों से मुखकी आशा करता रहता है, यही प्रमाद है। इसी से चित्त अध्य इमा है। वास्तवमें तो यह संसार प्राणीको ईश्वरसे प्रेम करना और उनसे सम्बन्ध जोड़ना सिखानेवाला कालेज है। इससे यह शिक्षा लेकर कि प्राणी जिसको अपना मानता है, उसीसे उसका प्यार होता है। साधकको चाहिये कि संसारसे सर्वथा निराश होकर अपने नित्य-सम्बन्धीको अपना मानकर एकमात्र उसीसे प्रेम करे।

शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये तीन उपाय हैं—

- १. शरीर और संसार क्षणमङ्गुर हैं, अतः अनित्य हैं, यह जानकर उनसे असङ्ग हो जाना ।
- २. शरीर और संसारके अधिकारकी रक्षा करते हुए अपने कर्तन्य-पालनद्वारा उनकी सेवा करके ऋण-मुक्त हो जाना एवं उनपर अपना कोई अधिकार न मानना और नया ऋण न छेना अर्थात् उनसे कुछ भी न चाहना।
- ३. शरीर और संसारसे मेरा न तो जातीय सम्बन्ध है, न खरूपसे ही सम्बन्ध है । इस रहस्यको समझकर, जिससे अपनी जातीय और खरूपकी एकता है, जो अपना निष्य सम्बन्धी है, उसके भूले हुए सम्बन्धको स्मरण कर लेना।

उपर्युक्त उपायोंके द्वारा शरीर और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर देना चाहिये। जब संसार खयं हमसे सम्बन्ध-विच्छेद कर देगा - और कर रहा है, तब फिर हम उससे सम्बन्धकी आशा क्यों करें ?

मनुष्यकी समस्त आशाएँ संसारमें किसी एकसे पूरी नहीं हो सकतीं । अनेक न्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियोंसे जो कुछ आशाओंकी पूर्ति होती है, वह भी खायी नहीं होती । एवं उस मुखको छेनेकी आज्ञासे मनुष्यकी उनमें आसक्ति हो जाती है । परंतु भगवान् ऐसे हैं कि वे अकेले ही हमारी समस्त इच्छाओंको मिटाकर आवश्यकताओंकी पूर्ति कर देते हैं । एवं इस संसारसे विमुख होते ही मनुष्य उनके सम्मुख हो जाता है अर्थात् प्रमुका उसे साक्षाकार हो जाता है !

इससे यह सिद्ध हुआ कि जन्मना, जीवित रहना, अभावका अनुमव करते हुए सदैव दुःख मोगना, वीमार होना और मर जाना, फिर इसी चक्रमें घूमते रहना, यही संसारका खरूप है। अतः शरीर और संसारसे विमुख होकर उस नित्य-सम्बन्धी परम धुहद् प्रमुक्ता हो जाना, उनकी शरण लेकर उनके समर्पित हो जाना, यही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है।

वव मनुष्य यह जान लेता है कि मेरा सम्बन्ध उस परमेश्वरसे है, जो सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ और सबका खामी है, तब वह सर्वथा निर्भय और अभिमानरहित हो जाता है | उसमें इतना गौरव आ जाता है कि किसी प्रकारकी दीनता नहीं रहती | वह अपने प्रमुक्ती भाँति सबका सुहद्, प्रेमी और समस्त दिच्य गुणोंसे सम्पन्न वन जाता है | माना हुआ सम्बन्ध और उसकी स्मृति ही ज्ञानमें वाधक है | पुरानी वातोंको दुहराना अर्थात् याद करना ही स्मृति है | भगवान्का सम्बन्ध तो निरम है, माना हुआ नहीं है और उनका स्मरण तो प्रेमीका खभाव है | अतः वह तो साधन है, वह वाधक नहीं है |

सायकको चाहिये कि किसी बातको फालत् न समझे, किंतु यह समझे कि भीतर भरा हुआ कचरा निकल रहा है। साधको या तो चिन्तनरहित होकर अचिन्त्य रहना चाहिये या एक इष्टका चिन्तन करते-करते तन्मय हो जाना चाहिये।

कामना लेकर जो ईस्वरका भजन-चिन्तन किया जाता है, वह कामनाकी पूर्ति होनेपर या न होनेपर ईस्वरसे विमुखता उत्पन्न करता हैं। जैसे वचा माँसे पैसा मॉँगता है, जबतक माँ पैसा नहीं देती तबतक तो माँकी ओर देखता रहता है। पैसा मिछते ही माँसे विमुख होकर भाग जाता है। यही हालत सकाम साधककी होती है।

इसी प्रकार जो मिक्त भगवान् के गुण, प्रभाव और ऐस्वर्यको लेकर की जाती है, वह भी वास्तविक प्रेम नहीं है। वह साधन भिक्त है। प्रेम तो वह है जो ईक्कर साथ सम्बन्धसे होता है, जो उनको अपना माननेसे होता है। वह चाहे जैसे हों, मुझसे प्रेम करें या न करें, दयालु हों चाहे निष्ठुर हों, परंतु मेरे हैं—इस भावसे ही सचा प्रेम होता है। जैसे विवाहके पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब सम्बन्ध हो जाता है, तब तो वह अपना हो जाता है; वह चाहे जैसा हो, सती स्त्रीका तो वही सर्वस्त है। उसने तो उसपर अपने आपको निल्लावर कर दिया है। उसकी नजर गुण-दोषोंकी ओर नहीं जाती।

एक छड़कीने अपनी वहिनसे पूछा—'जीजी, जीजाजी कैसे हैं ?' उसने उत्तर दिया—'हट पगछी, जो चीज अपनी होती है, क्या उसके छिये यह देखा जाता है कि वह कैसी है ? जैसी भी है, वह तो अपनी है ! उसको देखना क्या ?' (88)

पहले यह बात कही गयी थी कि संसारके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे और अपने नित्यसम्बन्धी प्रमुके सम्बन्धको भूल जानेसे चित्त अग्रुद्ध हुआ है।

अब विचार यह करना है कि प्राणीका सम्बन्ध किसीके साथ क्यों जुड़ता है और क्यों ट्रटता है ! विचार करनेपर माछ्म होगा कि खास तौरपर तीन कारणसे सम्बन्ध जुड़ता है——

- १. रुचिसे अर्थात् जो मनको प्रिय लगता है, उससे ।
- २. अभाव-पूर्तिकी आशासे ।
- ३. संदेहरहित होनेसे ।

जिसमें मनुष्यकी रुचि नहीं रहती, जिससे अभावकी पूर्तिकी आशा नहीं रहती और जिसमें संदेह हो जाता है, उससे सम्बन्ध टूट जाता है। यह नियम है।

साधकको चाहिये कि अपने मनको समझाकर उसमें ऐसी रुचि उत्पन्न करे कि जो वास्तवमें हितकर हो, जिसमें किसी प्रकारका संदेह न हो।

दूसरोंको समझानेके लिये तो सभी संदेहरहित होते हैं, परंतु उससे काम नहीं होता । जरूरत तो अपना संदेह दूर करनेकी है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही रुचिको लेकर होती हैं । आंशिक रुचिको लेकर मनुष्य प्रवृत्त होता है । फिर उससे अभाव- की पूर्ति न देखकर या उसमें किसी प्रकारका संदेह उत्पन्न हो जानेपर उससे निवृत्त हो जाता है। जब प्रवृत्ति नहीं होती, तब निवृत्ति होती है—यह नियम है।

मनकी आवाजका नाम रुचि है। जिस रुचिके साथ विवेक-का प्रकाश नहीं होता, वह मनुष्यकी भारी दुर्दशा करती है, अत: साधकको चाहिये कि मनकी रुचिको विवेकके प्रकाशमें देखे और उसे निर्दोष बनावे।

मनुष्यके मनकी बात पूरी होनेपर उसमें मनुष्यकी आसक्ति हो जाती है और उसे वह जीवन सुखी प्रतीत होता है, परंतु उस रुचिकर परिस्थितिसे युक्त सुखी जीवनमें भजन-साधन नहीं होता, प्राणी उसीमें फँस जाता है।

इसी प्रकार अरुचिकर परिस्थितिमें भी भजन-साधन नहीं होता । उस समय प्राणी रुचिकर परिस्थितिकी आशा करके उसके चिन्तनमें छग जाता है ।

मनकी आसक्तिका नाम रुचि है। इसकी उत्पत्ति अभ्याससे होती है, विवेकसे इसका परिवर्तन होता है।

अतः साधकको चाहिये कि अपने अभावको ठीक-ठीक समझे और उसकी पूर्तिका जो असळी उपाय है, उसकी खोज करे। विचार करनेपर माछ्म होगा कि जो अनुकूछता प्राप्त है, वह अवस्य चळी जायगी और प्रतिकूछता आ जायगी। यह माछ्म होते ही संयोगकाळमें ही वियोगका दु:ख दीखने छगेगा और यह अनुभव

. .

होगा कि संसारकी कोई भी परिस्थिति अभावकी पूर्ति नहीं कर सकती । तब संसारके सम्बन्धसे रुचि हटेगी ।

शरीर और संसारसे सम्बन्ध मान छेनेपर अधिकारकी जागृति होती है। अधिकारकी लाळसा पूरी न होनेपर देेष और पूरी होनेपर राग उत्पन्न होता है। यह राग-देेप ही चित्तकी अशुद्धिके मूळ कारण हैं।

अतः साधकको चाहिये कि अपना कोई अधिकार न माने । अधिकार छोड़कर चाहे जहाँ रहे, उसे क्षोम नहीं होता । वह दूसरोंको प्यारा छगता है । अधिकार रखनेवाला किसीको प्यारा नहीं छगता ।

जो मनुष्य सदैव दूसरेके कर्तन्यपर दृष्टि रखता है, उससे भजन नहीं होता; क्योंकि दूसरा अपना कर्तन्य पालन करे या न करे, यह साधकके हाथकी वात नहीं है। अतः सायकको चाहिये कि दूसरेसे किसी प्रकारकी आशा न करे और दूसरोंके प्रति अपना कर्तन्य पूरा करते हुए भगवान्के नाते उनको हितपूर्वक सुख देता रहे।

जो मनुष्य यह सोचता है कि अमुक काम पूरा हो जानेपर या अमुक प्रकारकी परिस्थिति प्राप्त होनेपर भजन करहेँगा, वह भजन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस परिस्थितिकी आशा और चिन्तन उसे भजन नहीं करने देते, वह प्राप्त होनेपर कैसे भजन करने देगी। भजन-साधन वहीं कर सकता है, जो यह निश्चय कर छे कि मुझे तो इसी परिस्थितिमें भजन करना है, जो प्राप्त है। सारवासी चाडिये कि प्रतिकृत्यतामें भयभीत न हो और अन् कृत्याकी आज्ञा न करे, ज्यं जो परिस्थिति प्राप्त है उसीका सद्भयोग बस्ते हुन् अपने तद्यकी पूर्तिमें लग जाय । साधकको सगरना चाडिये कि प्रतिकृत्यता तो संसारनें वैराग्य उत्पन्न करके तत्यनक पहुँचानेमें सहायक है और अनुकृत्यता रातकी भौति विश्रान प्रज्ञान करनी है । प्रतिकृत्यता और अनुकृत्यता दिन और सनकी भौति आती-जाती रहेंगी । ये रुक्त नहीं सकतीं । अतः सुन्ने द्वामें देश या आसिक करके फँसना नहीं है । इनका सदुपयोग यरके इनसे अतीतका जीवन प्राप्त करना है ।

जो काम अपनी प्रसन्तताके लिये किया जाता है, उसका नाम - 'भाग' एं। जो काम दूसरोंकी प्रसन्तताके लिये उनके हितकी दृष्टिसे किया जाता है, उसका नाम 'सेवा' है।

जो होग अपने मनकी बात पूरी करनेके छिये काम करते हैं, वे कमी उसको पूरी नहीं कर सकते; क्योंकि मनमें एकके बाद पूसरी इन्छा उत्पन्न होती रहती है, उसके अभावकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसिछिये साधकको चाहिये कि जो काम करे, सेवाके इपमें करे। ऐसा कोई काम न करे जिसमें दूसरोंका अहित होता हो। सेवाके इपमें काम करते समय जिसकी सेवा करे, उसकी रुचिको समझकर करे, अपने मनकी रुचिके अनुरूप न करे। यदि सेवा करनेवाल यह सोचे कि अमुक वस्तुमें जीवनीशक्ति अधिक है, यह खानेसे उसका अधिक हित होगा और खानेवालेकी उस वस्तुपर रुचि न हो तो वैसा करनेसे सेवा नहीं होगी; क्योंकि उसके मनकी बात न होनेपर

उसे जो क्रोध आयेगा उससे उसकी वर्तमान जीवनीशक्तिका नाश होगा ।

यदि मनुष्यमें दूसरेको प्रसन्न करनेकी अर्यात् उसके मनके अनुकूछ सेवा करनेकी शक्ति न हो तो उसे चाहिये कि उस कामसे साफ-साफ इन्कार कर दे। काम न करनेसे पाप नहीं छगता, उसे उळटा करनेसे छगता है।

जो लोग कहते हैं कि साधनमें मन नहीं लगता, उनको समझना चाहिये कि हमने अपनी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुरूप साधनका निर्माण नहीं किया है । साधनका निर्माण हो जानेके वाद उसमें मन न लगे या उससे व्ह्यकी प्राप्ति न हो, यह कभी नहीं हो सकता ।

अतः साधकको चाहिये कि भैं साधन नहीं कर सकता या साधनमें सफलता मिलना कठिन है' इस मान्यताको अपने जीवनसे निकाल दे एवं यह निश्चय करे कि अब जैसी परिस्थिति प्राप्त हैं, उसीमें मैं साधन कर सकता हूँ और उससे मुझे अवस्य सफलता मिलेगी । साधन नहीं हो सकता, इस वातको सर्वथा झूठी समझे । दूसरोंकी वरावरी न करे । विवेकके प्रकाशमें रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधनका निर्माण करके साधनमें तत्पर हो जाय।

जो साधन रुचिकर होता है, जिसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं होता, जिसमें यह विकल्परहित विस्वास होता है कि इससे मेरे समस्त अभाव मिटकर मुझे अपने साध्यको प्राप्ति हो जायगी, वह साधन साधकका जीवन वन जाता है । उसमें नित्य नया उत्साह और प्रेम बढ़ता रहता है ।

साधकको चाहिये कि वलका, सुखका, निर्वलताका, दु:खका सदुपयोग करे अर्थात् जिस समय जो कुळ प्राप्त है, उसीका सदुप-योग करे । बीती हुई बातोंका चिन्तन और भविष्यकी आशा न करे । यदि निर्वलताका अनुभव हो तो संसारसे सर्वया निराश होकर परमेश्वरपर विश्वासपूर्वक निर्भर हो जाय ।

शेखिनिल्लीको भाँति मनोराज्य करनेसे कोई काम नहीं होता, प्रत्युत मनुष्य संकल्पोंके जालमें फँस जाता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि जो काम कर सके, उसे सही तरीकेसे पूरा कर दे। जो न कर सके, उसे करनेका संकल्प छोड़ दे। सभी परिस्थितियाँ कभी किसी भी मनुष्यके अनुकूल नहीं हो सकतीं। वह जिसको अपना प्यारा मानता है, वही उसके मनकी बात पूरी नहीं होने देता, उसके प्रतिकृल करने लग जाता है। राजा दशरय सबसे अधिक केकेयीसे प्यार करते थे, वही उनके मनकी बात पूरी होनेमें बाधक हो गयी।

अतः साधकको चाहिये कि दूसरोंके मनकी धर्मानुकूछ बातको भगवान्के नाते पूरी करे । अपने मनको बदछ दे या उसका नाश कर दे । ऐसा करनेमें हरेक परिस्थितिमें रास्ता मिछ जायेगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगी । अतः साधकको अपने मनकी बात पूरी करने-में शक्ति नहीं लगानी चाहिये ।

जो कुछ होता है वह उस सर्वान्तर्यामी, सबके सुहद् प्रभुकी सत्तासे होता है। अतः जब अपने मनकी इच्छाके विपरीत हो, तब साधकको समझना चाहिये कि अब प्रभु अपने, मनकी बात पूरी कर रहे हैं। अतः वे शीघ्र ही मुझे अपनानेवाले हैं, अपना प्रेम प्रदान करनेवाले हैं। प्रत्येक परिस्थिति प्रभुका आदेश और संदेश है। उसका सदुपयोग करनेमें और प्रभुके मनमें अपना मन मिछा देनेमें ही अपना सब प्रकारसे हित भरा हुआ है। यह सोचकर साधकको कभी भी अनुकूछताको आशा नहीं करनी चाहिये और प्रतिकूछतासे भय नहीं करना चाहिये। सदैव अपने प्रभुपर ही निर्भर रहना चाहिये।

मानव-जीवन साधनके लिये ही मिला है। साधन करनेमें मनुष्य सदैव खाधीन है। ठीक साधन करनेसे सफलता अवश्य होती है। अतः साधकके जीवनमें भगवान्पर अविचल विश्वास होना चाहिये एवं साधनमें नित्य नव-प्रेम और उत्साह बढ़ते रहना चाहिये। उसे कभी किसी भी परिस्थितिमें निराश नहीं होना चाहिये। हर समय प्रमुकी कृपाका दर्शन करते हुए उनके प्रेममें विभोर रहना चाहिये।

## श्रीहरिः

## [ द्वितीय भाग ]

( ? )

प्रश्न—कलके सत्सङ्गमें यह बात सुनी थी कि साधकको अपनी निर्वञ्जाका और प्रशुक्ती महिमाका ज्ञान होनेसे भगवान्में प्रेम और विश्वास बढ़ता है । अतः यह समझानेकी कृपा करें कि साधककी निर्वञ्जा क्या है और वह उसे कैसे समझे तथा भगवान्की महिमा क्या है और उसे किस प्रकार समझा जाय !

उत्तर—मनुष्यमें सबसे वड़ी निर्बळता तो यह है कि वह जिसको करना बुरा समझता है, उसे किये बिना नहीं रह सकता। जिसे करना उचित समझता है, उसे नहीं कर पाता। भगवान्ने जो इसे सुचारु रूपसे कर्म करनेके छिये क्रियाशक्ति और विवेकशक्ति दी है, उसका यह सदुपयोग न करके दुरुपयोग करता है, तथापि भगवान् इतने उदार और दयाछ हैं कि जब उन शक्तियोंका हास हो जाता है, तब सब कुछ जानते हुए भी उसके अपराधकी ओर ध्यान न देकर वार-वार उसे वही शक्ति प्रदान करते रहते हैं। इस रहस्यको समझकर यदि साधक भगवान्से उनके द्वारा प्रदत्त शक्तिका सदुपयोग करनेका वछ प्रदान करनेके छिये प्रार्थना करे तो वह भी देनेके छिये वे महान् उदार प्रमु सदैव प्रस्तुत हैं। भगवान्के इस भावको समझनेवाला साधक उनमें प्रेम-विश्वास किये विना रह ही कैसे सकता है?

जो साधक भगवान्को अपना लेता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, वह पतित है, महान् दुराचारी है या सदाचारी, उच्च वर्ण है या नीच वर्ण-जातिका—इस वातका भगवान् जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है—वे उससे प्रेम करनेके लिये सदैव उरसुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वे उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं—इसका वाणीद्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान्की इस महिमाको समझनेवाला साधक उनपर अपनेको न्योहावर कर देनेके सिवा और करेगा ही क्या।

इस प्रकार अपनी निर्वेडता और मगवान्की महिमाके विपयमें साधकको विचार करते रहना चाहिये । विवेकके प्रकाशमें विचार करनेपर जानकारीका बढ़ना खाभाविक है ।

(2)

प्रश्न----भगवान्की कृपा, जो सबपर सदैव है, उसका अनुभव कैसे हो !

उत्तर-जिस साधकको अपने बल-पुरुषार्थपर भरोसा है, जो यह समझता है कि अपने क्रमींके फलखरूपमें प्राप्त शक्तिके द्वारा साधन करके मैं अपने लक्ष्यको प्राप्त कर छूँगा—उसे भगवत्कपा-का अनुभव नहीं होता । वैसे ही जो विचारमार्गमें विश्वास रखनेवाळा साधक विचारके द्वारा ही अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रहा है--उसे भी भगवत्कृपाका अनुभव नहीं होता | भगवत्कृपाका अनुभव उस साधकको होता है जिसको उनकी कृपापर पूर्ण विश्वास है । जो हर समय हरेक परिश्यितिमें उनकी कृपाकी ही बाट जोहता रहता है तथा उस सावकको भी भगवत्क्रपाका अनुभव होता है, जो यह मानता है कि मुझे जो कुछ विवेक े प्राप्त है—वह भगवान्का ही प्रसाद है। मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ शरीर तथा अन्य समस्त साधनसामग्री उन्होंकी है और उन्होंने ही कृपापूर्वक इनका सदुपयोग करनेके लिये इनको मुझे दिया है। उन्होंकी कृपा, प्रेरणासे साधनमें मेरी प्रवृत्ति तथा प्रगति होती है और होगी । इस प्रकार जो अपनेको भगवान्की कृपाका पात्र मानता है और उस मान्यतामें भी भगवान्की कृपाको ही कारण समझता है उसे भगवत्कृपाका अनुभव अवश्य होता है।

(3)

प्रश्न---मनकी एकाप्रता कैसे हो ?

उत्तर—मनकी एकाप्रताके उपाय साधकोंकी प्रकृति, योग्यता और विश्वासके मेदसे अनेक हैं। उनमें प्रधान साधन वैराग्य अर्थात् रागका अभाव है। अभ्याससे भी मनकी एकाप्रता होती है; परंतु केवल अभ्यासद्वारा की हुई एकाप्रता टिकती नहीं, युन: चञ्चलतार्में वदल जाती है।

जव मनमें सब प्रकारकी इच्छाओंका सबैया खमाव हो जाता है, तब मनकी खामाविक एकाग्रता प्राप्त होती है और वही टिकारी है।

जो मनकी चञ्चलतासे दुखी होकर एकमात्र एकाप्रताका इच्छुक होता है, जवतक मन एकाग्र नहीं होता तवतक जिसको चैन नहीं पड़ता, उसका मन भी अवस्य एकाग्र हो जाता है।

जो साधक किसी स्थितिकी प्राप्तिके उद्देश्यसे किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा भावमें अपने मनको लगाकर कर्तृत्वभावपूर्वक मनको एकाप्र करनेके लिये प्रयत्न करता है, उसका मन कालान्तरमें एकाप्र नहीं रहता; क्योंकि कर्ता और भोक्ता भावके रहते हुए जो स्थिति प्राप्त की जाती है, उसका अन्त अवस्य होता है—यह प्राकृतिक नियम है |

जो विचकी एकाप्रताको ही सबसे अधिक आवश्यक काम समझ लेता है, जिसे विचकी एकाप्रता न होनेकी पूरी वेदना है, विच एकाप्र हुए विना जिसको चैन नहीं पड़ता, उसका भी विच एकाप्र हो जाता है।

(8)

यश—जब साधकका देहामिमान सर्वषा गछ जाता है औ उसका हृद्य विकुद प्रेएसे मरा रहता है, उस समय उसके व्यवहार-में क्या अन्तर हो जाता है ? उत्तर—उसके सभी व्यवहार साधारण लोगोंकी अपेक्षा उल्टे होते हैं । जहाँ लोगोंका हरेक प्रवृत्तिमें कोई-न-कोई खार्थ रहता है, किसी-न-किसी प्रकारकी भोग-प्राप्तिकी इच्छा रहती है —वहाँ उसकी सभी प्रवृत्तियाँ दूसरोंकी प्रसन्तताके लिये या यों कहना चाहिये कि भगवान्की प्रसन्तताके लिये ही होती हैं । उसमें अपना कोई भी प्रयोजन नहीं रहता । लोक-व्यवहारमें जिनके साथ परिचय या किसी प्रकारका सम्बन्ध है और जिनके साथ नहीं है, जो उसके साथ अच्छा वर्ताव करते हैं और जो प्रतिकृत्व करते हैं — उन सबमें उसका समान भावसे ही प्रेम रहता है । प्रेमका भेद नहीं रहता । कर्मका मेद रहते हुए भी प्रेममें विषमता नहीं होती अतः वह सबका प्रिय वन जाता है । उसकी प्रस्येक प्रवृत्तिमें सहज ही दूसरोंका हित निहित रहता है; इसलिये सभी उससे प्यार करते हैं । यह उसके उपरके आचार-व्यवहारकी बात कही गयी है ।

## (4)

प्रश्न-जीते हुए मर जाना किसे कहते हैं ?

उत्तर—प्राणोंके रहते हुए जो शरीर और संसारसे सर्वधा सम्बन्धरहित हो जाना है—यही ज़ीते हुए मर जाना है।

प्रश्न-प्रेमको चाहते हुए भी ऐसा प्रेम जो नित्य-नया बढ़ता रहे, नहीं होता, इसके लिये क्या करें !

उत्तर—साधकको भगवछोमसे कभी निराश नहीं होना चाहिये। जिसको प्रेमकी चाह होती है, उसे प्रेम अवश्य मिलता है। प्रेमकी भूमिका अनेक प्रकारकी होती है। प्रेमकी कभी पूर्णता नहीं होती। इस कारण प्रेमीको हरेक अवस्थामें प्रेमकी कमीका वोघ होता है। अतः यदि साधक इस भावसे अपनेमें प्रेमकी कमीका अनुभव करता है तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सदैव नित्य-नया रहनेवाला प्रेम प्राप्त नहीं हुआ; क्योंकि प्रेमका यह खमाव ही है। प्रेम अनन्त है। प्रेमास्पद प्रभु भी अनन्त हैं। प्रेमकी टाटसा भी अनन्त है। फिर भी जहाँ तीनों अनन्त हों, वहाँ पूर्णता कैसे हो।

यदि प्रेमकी इच्छा रहते हुए सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके न मिळनेकी गहरी वेदना होनी चाहिये। वह वेदना अवस्य ही प्रेम चाहनेवालेको प्रेमकी प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेमकी चाह भी है और उसके प्राप्त न होनेकी तीव्र वेदना भी नहीं है तो साधकको समझना चाहिये कि मेरे जीवनमें किसी-न-किसी प्रकारका रस है, जो मुझे प्रेमसे बश्चित करनेवाळ है। विचार करनेपर या तो किसी प्रकारके सद्धुणका रस, या किसी प्रकारके सदाचारका रस दिखळायी देगा; क्योंकि प्रेम चाहनेवालेके मनमें भोगवासना और मोगोंका रस तो पहले ही मिट जाना चाहिये। जबतक भोगोंमें रस प्रतीत होता है, तवतक तो प्रेमकी सची चाह ही नहीं होती।

मगबरप्रेमका मृह्य सद्गुण या सदाचार नहीं है। अतः उस प्रेममें हरेक मनुष्यका अधिकार है। पितत-से-पितत भी भगवान्का प्रेम प्राप्त कर सकता है; क्योंकि जिस प्रकार भक्तवरसळ होनेके नाते श्रीहरि अपने मक्तसे स्तेह करते हैं, वैसे ही वे पिततपावन प्रभु अवमोद्धारक और दीनबन्धु भी तो हैं ही। अतः दीन, हीन पिततसे भी वे प्यार करते हैं। उसे भी वे अपने प्रेमका पात्र समझते हैं। वे मनुष्यसे किसी सौन्दर्य या गुणके कारण प्रेम नहीं करते; क्योंकि अनन्त दिन्य सौन्दर्य, अनन्त दिन्य सद्गुणोंके वे केन्द्र हैं। किसी ऐश्वर्यके कारण प्रभु प्रेम करते हों, ऐसी बात भी नहीं है; क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसीके पास है ही नहीं। वे तो एकमात्र उसीसे प्रेम करते हैं; जो उनपर विश्वास करके यह मान लेता है कि मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं। बस, इसके अतिरिक्त भगवान् और कुछ नहीं चाहते, इसलिये हरेक मनुष्य उनके प्रेमका अधिकारी है।

प्रेम प्रदान करना या न करना प्रमुके हाथकी बात है। वे जब चाहें जिसको चाहें, अपना प्रेम प्रदान करें अथवा न करें, इसमें साधकके वशकी बात नहीं है, किंतु उनका प्रेम न मिळनेसे व्याकुळता और वेचैनी तो होनी ही चाहिये। छोटी-से-छोटी चाह पूरी न होनेसे मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुळ हो जाता है। फिर जिसको भगवान्के प्रेमकी चाह है और प्रेम मिळता नहीं, वह चैनसे कैसे रह सकता है ! उसकी वेदनाको किसी भी भोगका, सद्गुणका और सदाचारका अथवा सद्गतिका सुख भी कैसे शान्त कर सकता है !

जो साधक उत्क्रष्ट भोगोंकी इच्छा रखते हुए भगवान्को अपनाते हैं, उनके मनकी बात भगवान्से छिपी नहीं है। वे उनको उत्क्र्रष्ट भोग प्रदान करनेके द्वारा उनसे प्यार करते हैं। जो सद्गुण-सदाचार चाहते हैं, उनको सद्गुण-सदाचार देते हैं। जो सद्गुति चाहते हैं, उन्हें सद्गति देते हैं। पर जो केवल उन्हींको चाहते हैं, उनके प्रेमके भूखे हैं, जिन्हें किसी प्रकारके भोग, गुण, गतिसे रस नहीं मिलता, जिन्होंने उन सबके रसका भी परित्याग कर दिया

है—उनको भगवान् अवश्य ही अयना प्रेम प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

प्रेमी अपने प्रेमास्पद्द किसी प्रकारका सुख नहीं चाहता। वह तो सदा उनके सुखमें ही सुखी रहता है। उनको सुख प्रदान करनेमें, उनको रस देनेमें ही उसको रस मिछता है। इस कारण उसको जो कुछ भी शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त है, जो वास्तवमें उन्हींका दिया हुआ है, उन सबके द्वारा प्रेमी वही काम करता है जो प्रेमास्पद प्रमुको प्रसन्न करनेबाला हो। प्रेमी अपने आपको भगवान्की प्रसन्नताके छिये—उनको सुख देनेके छिये ही समर्पण कर देता है। उसका दूसरा कोई भी छस्य या उद्देश्य नहीं होता।

सब प्रकारके घुखोंकी इच्छाका त्याग करनेसे प्रेमीको अपने प्रेमास्पदसे वह प्रेम-रस जो नित्य नया रहता है, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, कभी अन्त नहीं होता और जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती, अनवरत मिळता रहता है।

( )

प्रश्न-मनुष्य मरनेसे क्यों डरता है ?

उत्तर—शरीरको मैं मान लेनेके कारण और मृत्युकी महिमाको न जाननेके कारण ही मनुष्य मृत्युसे डरता है।

प्रश्न-मृत्युकी महिमा जानना क्या है !

उत्तर—उत्पत्ति, स्थिति और मृत्यु अर्थात् लय—ये तीनों अलग-अलग दीखते हैं, परंतु विचार करनेपर माल्यम होता है कि इनमें कोई मेद नहीं हैं । बालक-अवस्थाका विनाश और किशोर-अवस्थाकी उत्पत्तिकी माँति ही जवानी और बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाओंका परिवर्तन हर समय होता रहता है। एक मृत्यु ही दूसरे नवीन जीवनका कारण बनती है । यदि संसारमें कोई न भरे तो जनसंख्या इतनी वह जाय कि उसके रहनेके छिये पृथ्वीपर कोई जगह ही न मिले और इतना दु:ख बढ़ जाय कि कोई जीना पसंद न करे। अतः मृत्युकी भी आवश्यकता है और वह बहुत महत्त्वकी चीज है। जो इस वातको समझ छेता है वह मौतसे नहीं उरता; क्योंकि एक शरीरका नाश होकर दूसरा नया शरीर मिळता है । अतः मृत्यु ही नवीन जीवन प्रदान करती है । यह समझनेवाला बुद्धिमान् मनुष्य-कभी मृत्युसे नहीं डरता । वरं उसका खागत करता है । जैसे पुराने वस्त्रको उतारकर नया पहननेमें किसी भी समझदारको डर नहीं लगता वरं प्रसन्नता ही होती हैं; क्योंकि वह उसमें कोई हानि नहीं समझता, बल्कि लाभ ही समझता है। मृत्युका डर उन्हीं प्राणियोंको होता है, जो प्राणी वर्तमान स्थितिका सदुपयोग नहीं करते; क्योंकि वर्तमानके सदुपयोगसे ही भविष्य उरकृष्ट और आशाजनक बनता है । अतः जिन्होंने अपने भविष्यको उज्ज्वल बना लिया है, वे मृत्युसे भयभीत क्यों हों ? जिन्होंने वर्तमानका दुरुपयोग किया है वे ही मृत्युसे भयभीत होते रहते हैं।

(७)

प्रश्न--जीव खाधीन है या पराधीन ?

उत्तर—ईश्वरके द्वारा दिये हुए विवेकका आदर करके प्राप्त शक्तिका सदुपयोग करनेमें जीव सर्वथा खतन्त्र है। यह खतन्त्रता ईश्वरकी दी हुई है। इसके सिवा जीव सर्वथा परतन्त्र है। अतः वास्तवमें खाधीन उसीको कहा जा सकता है जो अपने प्राप्त विवेकका आदर करके सब प्रकारकी चाहसे रहित हो गया है; क्योंकि, किसी प्रकारकी चाहके रहते हुए कोई भी प्राणी अपनेको स्वतन्त्र नहीं कह सकता। जबतक मनुष्यका अन्तःकरण अपित्रत्र है, उसमें राग-द्वं और भोगवासना वर्तमान है, तबतक वह स्वाधीन नहीं है। जबतक वह जिस कामको करना उचित नहीं समझता, उसे भी करता रहता है और जिसे करना उचित समझता है, उसे नहीं कर पाता, तबतक वह स्वाधीन कैसा। अतः प्राप्तका दुरुपयोग करनेवाला अज्ञानपूर्वक मले ही अपनेको स्वाधीन समझे पर वास्तवमें वह पराधीन ही है।

जवतक मनुष्य अपनी प्रसन्नताका हेतु किसी दूसरे व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति और अनस्थाको मानता रहता है, तवतक वह अपने जीवनमें दीन-हीन और पराधीन ही बना रहता है। कभी भी खात्रीनताका अनुमव नहीं कर सकता। प्राप्त विवेकका सदुपयोग करके अपने बनाये हुए दोषोंको हटाकर अन्तः करणको शुद्ध कर हेनेमें प्राणी सदैव स्नाधीन है। अतएव ऐसा करके वह प्रमुक्ती कृपासे सब प्रकारकी खाधीनता प्राप्त कर सकता है; क्योंकि फिर उसकी प्रसन्नता किसी दूसरेपर निर्भर नहीं रहती।

साधकको मानना चाहिये कि मनुष्यमें जो विवेकराक्ति है, यह किसी कर्मका फल नहीं है। यह तो उस ईश्वरकी देन है, जो विना ही कारण अपने मधुर खमावसे प्रेरित होकर सबपर कृपा करता रहता है। अर्थात् जो प्राणिमात्रका सुहृद् है। शरीर, इन्द्रिय और सम्पत्ति आदिको कर्मफल माना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; किंतु निनेक किसी कियाद्वारा उत्पन्न होनेवाला नहीं है। यह तो मनुष्यको प्रमुकी कृपासे ही मिला है।

अतएव ईश्वरके दिये हुए विवेकका आदर करते हुए उसका सदुपयोग करना चाहिये। अर्थात् अविचारपूर्वक बनाये हुए अपने दोपोंका निरीक्षण करके उनको हटाना चाहिये और चित्तकी ग्रुद्धि करके अपने प्रभुपर विश्वास करना चाहिये और अपने-आपको उनके समर्पण करके उनके विशुद्ध प्रेमको प्राप्त करना चाहिये।

#### (6)

प्रश्र-मूर्तिपूजा कत्रतक करनी चाहिये ?

उत्तर—कोई भी आस्तिक भक्त मूर्तिकी यूजा नहीं करता, वह तो मूर्तिमें अपने इष्टदेवकी पूजा करता है, इसलिये जबतक अपना भास रहे तबतक अपने इष्टकी पूजा करते रहना चाहिये।

जब मनुष्य किसी पुस्तक या चिट्ठीको पढ़ता है, तब कागज या स्याहीको नहीं पढ़ता; किंतु उसमें लिखे हुए संकेतके द्वारा उसके अर्थको पढ़ता है । कागज, स्याही और अक्षर तो उस भ्रायको समझानेके लिये चिह्नमात्र हैं । अर्थ तो पढ़नेवालेकी बुद्धिमें परम्परा-से विद्यमान है । इसी प्रकार भक्त मूर्तिको संकेत बनाकर अपने इष्टकी पूजा करता है, सूर्तिकी पूजा नहीं करता ।

इसी तरह गीता आदिमें समझ लेना चाहिये। पढ़नेवाला उसे भगवान्की वाणी समझकर पढ़ता है और उसी भावसे उसका आदर करता है।

श्रीतुळसीदासनी राम-नामका जप करते थे तो ठनके भावमें परमेश्वर और उनके पूर्ण ऐश्वर्य, माघुर्य आदि समस्त गुण नाममें भरे हुए थे, वे राम और ब्रह्म दोनोंसे नामको बड़कर मानते थे। उनके विश्यमें कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे परमेश्वरका स्मरण नहीं कर रहे थे, शब्दमात्रका जप कर रहे थे। इससे साधकको यह समझ लेना चाहिये कि कोई भी साधन नीचे दर्जेका नहीं है।

जिस साधकको जो साधन प्रिय हो, अपनी यांग्यताके अनुसार जिस साधनको वह सुगमतासे कर सके, जिसमें उसका पूर्ण विश्वास हो, किसी प्रकारका भी संदेह न रहे, वही साधन उसके ल्यि सर्वश्रेष्ठ है। किसी प्रकारका संदेह न रहनेसे साधककी सुद्धि साधनमें लग जाती है। प्रेम होनेसे इदय द्रवित हो जाता है। विश्वास होनेके कारण मनमें किसी प्रकारका विकल्प नहीं उठता। उसमें मन लग जाता है। अत: साधनमें कोई लोटा-वड़ा नहीं है।

किसी भी साधकको यह नहीं समझना चाहिये कि 'मुझे ह्या'क प्रकारकी योग्यता प्राप्त नहीं है, इसिल्ये मुझे भगवान् नहीं मिस्ति ।' यह मानना भगवान्की मिहिमाको न जानकर उनकी कृपाका अनादर करना है; क्योंकि भगवान् अपनी कृपासे प्रेरित होकर ही साधकको मिल्रते हैं । उनकी कृपा प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय उनसे मिल्रनेकी उत्कण्ठा, उनके प्रेमकी अतिशय लाल्सा ही है । यन, वल, सुन्दरता या किसी प्रकारके साधनके वलसे भगवान् नहीं मिल्ल सकते । साधन उनका या उनके प्रेमका मृह्य नहीं है । साधन तो अपने बनाये हुए दोषोंको मिटानेके लिये है, जो भगवान्द्रारा दी हुई योग्यताका सदुपयोग करनेमात्रसे होता है । मनुष्य चाहे केंसा ही दीन-हीन-मिलन क्यों न हो, कितना ही नड़ा पातकी क्यों न हो, वह जैसा और जिस परिस्थितिमें है, उसीमें यदि त्रिश्वासपूर्वक मगजान्का हो जाय और उनको पानेके टिये ज्याकुल हो उठे, मगजान्के वियोगमें उसे किसी प्रकार चैन न पड़े, तो भगजान् अवस्य मिल जाते हैं।

भगवान् उसी पितिको मिलते हैं, जो पितित नहीं रहना चाहता अर्थाच् पुनः पाप नहीं करना चाहता। ऐसे साधकको भगवान् परम पिवन्न बनाकर अपना लेते हैं; परंतु जिसको अपने पापोंका पश्चात्ताप नहीं है, जो उनको छोड़ना नहीं चाहता, उसे भगवान् नहीं मिलते। वैसे ही जिसको अपने गुणोंका अभिमान होता है, उसे भी नहीं मिलते। साथ ही यह बात भी है कि जबतक साधकके मनमें किसी दूसरी वस्तुकी चाह रहती है, तबतक भगवान् नहीं मिलते। किंतु उसकी चाहके अनुरूप वस्तु और परिस्थिति, यदि उसके पतनमें हेतु न हो तो प्रदान कर देते हैं।

भगवान्की यह शर्त है कि मुझसे मिलनेके बाद अन्य किसीसे साधक नहीं मिल सकता; परंतु ऐसा साधक कोई विरला ही होता है जो हर समय एकमात्र उन्हींसे मिलनेके लिये इच्छुक रहता हो, जिसके समस्त काम पूरे हो चुके हों, जिसके मनमें अन्य किसी प्रकारके संयोगकी चाह नहीं रही हो । अधिकांश मनुष्य तो अनेक प्रकारकी चाहोंसे घिरे रहते हैं । आज मुझे अमुक काम करना है, अमुक मित्रसे मिलना है, अमुक स्थानमें जाना है, उसके बाद वह करना है इस्यादि । जिसमें अधिक योग्यता होती है, उसके लिये साधन भी
अधिक कठिन होता है और कम योग्यतावालेके लिये साधन भी
सहज सरल होता है। जैसे कोई धनी-मानी मनुष्य पुष्कर स्नान
करनेके लिये जाय, तो मोटरसे या फर्स्ट क्लासमें यात्रा करके जाना
पड़ता है। उसमें बहुत-सा धन खर्च करना पड़ता है। वहाँ जाकर
भी दान आदिमें उसे बहुत-सा धन देना पड़ता है; किंतु एक गरीव
मिखारी या नौकर जाता है तो उल्टा उसे कुळ-न-कुळ मिलता है।
खर्च कुळ भी नहीं करना पड़ता। पुष्कर-स्नान दोनोंको ही मिल
जाता है। उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता।

जबतक साधकमें किसी प्रकारके गुण-दोषका अभिमान रहता है, तवतक भगवान् नहीं मिळ सकते । इसळिये साधकको चाहिये। कि अपनेमें सद्गुणोंके अभिमानको स्थान न दे और दोषोंकी उत्पत्ति -न हो, बस, यही साधकका प्रयक्त है ।

भगवान् को और उनके प्रेमको प्राप्त करनेके छिये केवलमात्र सरल विश्वासपूर्वक उनसे सम्बन्ध होना चाहिये। किसी प्रकारके गुणका अभिमान नहीं हो और किसी प्रकारके दोष उत्पन्न न हों तो उस साधकसे भगवान् छिप नहीं सकते।

(9)

प्रश्न—स्वामीजी ! प्रेम तो सत्र एक ही है न, वह चाहे पुत्रमें हो, चाहे अन्य किसीमें, प्रेम ही तो है ?

उत्तर—जो पुत्र और पित आदिमें प्रियता होती है, नह प्रेम नहीं है, मोह है। उसीको राग और आसक्ति भी कहते हैं। प्रेम और मोहमें बड़ा अन्तर है। जिसमें मोह होता है, जो मोहके कारण प्रिय लगता है, उसमें खार्थमाव रहता है। उसमें एक दूसरेसे किसी प्रकारका छुख लेनेकी चाह रखता है, किंतु प्रेममें खार्थके लिये कोई स्थान नहीं है। प्रेमी तो हर प्रकारसे अपने प्रेमास्पदको छुख देनेके लिये—अर्थात् उनकी प्रसन्ताके लिये ही प्रत्येक काम करता है। वह अपने प्रियतमके लिये सर्वस्व समर्पण कर देता है। प्रेमीका जीवन अपने प्रेमास्पदको छुख पहुँचानेके लिये ही होता है। अपने प्रियतमका छुख ही प्रेमीका छुख है। प्रियतमकी प्रसन्ता ही असकी प्रसन्ता है। अमास्पदका प्रेमरस ही उसका अस्तित्व है, अपने लिये उसे अन्य किसी प्रकारके छुखकी चाह नहीं रहती।

आप किसी भी प्रेमी मक्तकी जीवनी पढ़िये। कहीं भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी, जिसमें प्रेमी मक्तने अपने प्रमुसे अपने घुखके लिये कभी किसी प्रकारकी माँग की हो। माँग पेश करनेकी बात तो दूर रही, वह तो देनेपर भी कुछ खीकार नहीं करता। केवल-मात्र उनका प्रेम-ही-प्रेम चाहता है। खतः मगवान् खयं उसके प्रेमी बन जाते हैं। फिर भगवान्की सब चेष्टा मक्तको रस देनेके लिये और मक्तकी मगवान्को रस देनेके लिये और मक्तकी मगवान्को तरहमें ब्याकुल रहता है और मगवान् भक्तके विरहमें व्याकुल रहता है और मगवान् भक्तके विरहमें व्याकुल रहते हैं। इधर सीता रामके वियोगमें व्याकुल हैं। वही मक्त और भगवान्की दिव्य प्रेमलीला है।

### ( 20)

प्रश्न-गीतामें निष्कामकर्मके द्वारा परमात्माकी प्राप्तिका उपाय वताया गया है। इमलोग गृहस्थ हैं। हमलोगोंके लिये लैकिक उन्नतिकी चेष्ठा करते हुए निष्काम कर्म करना बड़ा कठिन है, तो कैसे करना चाहिये!

उत्तर—छैंकिक उन्नित और पारछीकिक उन्नित अर्थात् भगवाप्राप्तिके साधन अरुग-अरुग नहीं हैं। जो वास्तविक छैिकिक उन्नितका साधन है, वही पारछीकिक उन्नितका भी साधन है। इन दोनोंका भेद भानकर छोग अपने कर्तन्थमें भूछ कर वैठते हैं। वास्तवमें छैकिक उन्नित्वाछा वही है कि जिसकी आवस्यकता दूसरोंको हो जाय, संसारमें जो वड़े आदमी समझे जाते हैं, वे भी जिसके पीछे-पीछे फिरते रहें और उनकी कोई वस्तु वह अपने उपयोगमें छे छे तो छोग अपना अहोभाग्य समझें।

जो मनुष्य दूसरोंसे कुछ लेना चाहता है, अपने मुख्का आधार दूसरोंको मानता है, दूसरोंसे आज्ञा लगाये रहता है, वह क्या उन्नितशील कहा जा सकता है ! वह तो चाहे कितना भी वड़ा वैभवशाली क्यों न हो, दरिद्र ही है । उन्नितशील तो वहीं है जो प्राप्त विवेकका आदर और वलका सदुपयोग करता है । दूसरोंके हितमें अपने तन, मन, धनको लगा देता है । लोभी मनुष्य कभी भी उन्नितशील नहीं हो सकता ।

त्रिचार करना चाहिये कि कर्म करनेका त्रिधान किस छिये हैं ! त्रिचार करनेयर पाञ्चम होगा कि मनुष्यमें जो क्रियाशक्तिका वेग है, उसकी जो कर्म करनेमें आसक्ति है, उसे मिटानेके लिये ही कमेंका विधान है । अतः अपने खमाव और परिस्थितिके अनुसार जो कर्म कर्त्तन्यग्रप्यसे प्राप्त हुआ है, उसे खूब सावधानीके साय उत्साहपूर्वक साङ्गोपाङ्ग पूरा कर दे; किंतु उस कर्मके फलक्ष्पमें प्राप्त होनेवाले पदार्थोंसे अपना मृह्य अधिक समझे । उनके बदलेमें अपने आपको वेचे नहीं; क्योंकि जो कर्मसे प्राप्त होनेवाले फल्से अपना मृह्य कम कर लेता है, उनके बदलेमें अपनेको वेच देता है, वह न तो वास्तविक लौकिक उन्नति कर सकता है और न पारलैकिक उन्नति ही कर सकता है । वह उन वस्तुओंकी दासताके कारण सदैव अभावका ही अनुभव करता रहता है ।

जो यह समझता है कि यदि मुझे कर्मसे कुछ लेना ही नहीं है तो में कर्म क्यों करूँ, वह भी कर्मको ठीक ठीक नहीं कर सकता। आछसी बन जाता है। जो फलके लालचसे कर्म करता है, उसका लक्ष्य भी कर्मकी सुन्दरतापर नहीं रहता। अतः वह भी करनेयोग्य कर्मको ठीक ठीक पूरा नहीं कर सकता। लोमके वशमें होकर वह उस कर्ममें अनेक प्रकारकी तृष्टियोंका समावेश कर लेता है। कर्मको साङ्गोपाङ्ग तो वही कर सकता है, जिसके मनमें फलका लालच नहीं है, किंतु कर्तव्य-कर्मको साङ्गोपाङ्ग पूरा करना ही जिसका उद्देश्य है।

कर्मका जो दश्य फल है, वह तो कर्ता चाहेगा तो भी होगा और न चाहेगा तो भी होगा । चाहने और न चाहनेसे उसमें कोई अम्तर नहीं पड़ेगा । जैसे मोजन करनेसे मूखकी निवृत्ति तो दोनों की ही होगी; परंतु जो खादके लालचसे भोजन करेगा, वह कर्म- विज्ञानके त्रिपरीत वस्तुकोंको खाकर उच्टा अपना अहितं कर छेगा । इसी प्रकार व्यापारमें भी समझ छेना चाहिये । व्यापारमें चाम या हानि तो जो होनी है, वही होगी; परंतु जो मतुष्य टामके ठाठचसे और हानिके भयसे युक्त होकर व्यापार करेगा, वह उस व्यापारमें उन नियमोंका भी यथायोग्य पाटन नहीं कर सकेगा, जिनका पाटन करना छौकिक उन्नतिकी दृष्टिसे आवश्यक है ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि निष्काम कर्ममें कोई कठिनाई नहीं है, प्रत्युत सकामकी अपेक्षा निष्काम ही सुगम है और वहीं हौकिक उन्नतिका भी उपाय है।

जो सम्पत्तिशाली मनुष्य लोभके वश होकर उस सम्पत्तिका सद्रुपयोग नहीं करता, उससे निर्धनोंके अभावकी पूर्ति नहीं करता, वह लोकमें भी उन्नतिशील नहीं माना जाता तथा जो निर्धन मनुष्य धनकी कामनाका त्याग नहीं करता, वह भी सुखी नहीं हो सकता। अतः लौकिक उन्नतिके लिये भी सब प्रकारसे कामनाका त्याग आवश्यक है।

जो साधक अपने खमाव और परिस्थितिके अनुरूप कर्तच्य-रूपसे प्राप्त कर्मको विना किसी प्रकारको फल्की चाहके ठीक-ठीक पूरा कर देता है, जिस प्रकार उसे करना चाहिये, ठीक वैसे ही करता है, आलस्य या प्रमादवश उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं करता; शौच जाना, स्नान करना, जीविकाके कर्म करना, सेवारूप कर्म करना, भोजन करना, शयन करना आदि जितने भी आवस्यक कर्म है, सबको जो ययावश्यक समयपर भलीभौति कुशलता और उत्साहपूर्वक पूरा कर देता है, उस कर्तव्यपालनसे उसकी कियाशिकका . ग्रेग और कर्म करनेकी आसिक्त मिटती जाती है। चित्त शुद्ध हो जाता है। भोगवासना नष्ट हो जाती है। किसी प्रकारकी चाह न रहनेसे चित्त निर्विकत्य हो जाता है। किर योगसे सामर्थ्य, विवेकसे बोध और वैराग्यसे भगवरप्रेमकी प्राप्ति होकर उसका परलोक भी सब प्रकारसे सुधर जाता है।

प्रश्न-भगवान्ने गीतामें कहा है कि शरीररूप यन्त्रपर चढ़े हुए प्राणियोंको उनके हृदयमें स्थित प्रमिश्वर घुमाता है अर्थात् उनसे कर्म करवाता है, तब फिर उनका फल प्राणियोंको क्यों भोगना पड़ता है !

उत्तर—िक्तयामें और कर्ममें अन्तर है। उस अन्तरको समझ होनेपर इसका उत्तर हुछ हो जायगा। जिसमें कोई कर्ता नहीं होता, जो किया नहीं जाता, अपने-आप होता है जैसे हवासे पेड़ोंका हिल्ला आदि, यह तो किया है और जो कर्ता वनकर राग-द्वेषपूर्वक किया जाता है, यह कर्म है। अतः जिसका सचमुच यह भाव है कि जो कुछ हो रहा है, यह ईश्वरकी शक्ति और प्रेरणासे ही हो रहा है। मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस भावसे जो अपनेको सर्वथा असङ्ग समझ लेता है, न तो उस कर्मका कर्ता बनता है और न उसमें आसक्त होता है, यह भोक्ता भी नहीं होता। उसके द्वारा होनेवाला कर्म वास्तवमें कर्म नहीं है। वह तो क्रियामात्र है। अतः उसका कोई फल नहीं बनता; किंतु जो मनुष्य खयं किसी कर्मका कर्ता बनकर उसे आसक्तिपूर्वक, किसी प्रकारकी फल-कामनासे करता है, उसे उस कर्मका फर अवस्य भोगना पड़ता है। जो कर्ता है, वहीं भोका है।

प्रश्न—कुन्तीदेवी सती भानी जाती हैं; किंतु सूर्य आहि देवताओंके द्वारा पुत्र उरान्त्र करनेपर भी उनका सतीत्व अक्षुण्ण कैसे रहा ! यह समझमें नहीं आता, अतः इसे समझाइये ।

उत्तर—उस समय बाजकङकी-सी परिस्थिति नहीं धी । उन लोगोंको धर्मका ज्ञान पा और धर्ममें निष्ठा थी । स्त्रियोंके मुख्य दो धर्म माने गये हैं---एक तो सतीधर्म, दूसरा साध्वीधर्म। सतीधर्म तो वह है जिसमें पतिको ही परमेश्वर मानकर सर्वख उसके समर्पण किया जाता है और साब्बोधर्म वह है जिसमें परमेश्वरको ही पति मानकर उन्हें सर्वस समर्पण किया जाता है। मीराँ, गोपियाँ और उसी ढंगकी अन्य े क्षियाँ तो साध्वीधर्मका पाङन करनेवाडी थीं। कुन्ती देवी सती-धर्मका पाङन करनेवाडी थीं । सती स्त्रीका एक पतिके सिवा और कुछ भी अपना नहीं रहता । वह रारीर, घर आदि किसीपर अपना अधिकार नहीं मानती । सत्र कुछ पतिका ही मानती है । वह जो कुछ करती है, पतिके लिये ही करती है । पतिकी प्रसन्नता और हित ही एकमात्र उसका टस्य होता है। कुन्तीके सामने परिस्थिति ऐसी थी कि. शापके भयसे पाण्डु स्त्रीसहवास कर नहीं सकते। यदि करें तो उनकी मृत्यु हो जाय । पाण्डुके मनमें पुत्रकी वासना थी । अतः **उन्होंने उस वासनासे प्रेरित होकर जब कुन्तीसे अपने मनकी वात** कही, तत्र चुन्तीने पहले तो पतिको विनयपूर्वक धर्मका तत्त्व समझानेकी चेष्टा की। उसपर भी जब उनकी वासना शान्त नहीं

हुई, तत्र सत्र हाल कह सुनाया कि 'मुझे दुर्गासासे मन्त्र प्राप्त हुए हैं, उनके प्रभावसे में देवताओंको बुलाकर पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ।' इसपर पाण्डुने आज्ञा दी कि तुम देवताओंसे पुत्र उत्पन्न करो । इस परिस्थितिमें कुन्तीने विना किसी भोग-वासनाके एकमात्र पतिकी प्रसन्तताके लिये उनकी आज्ञाका पालन किया । इससे उसका सतीत्व क्षीण क्यों होता ? उसने तो जो कुछ किया, वह सती-धर्मका ही पालन किया । वह रारीरको अपना थोड़े ही मानती थी। वह तो उसपर अपने पतिका ही पूरा अधिकार मानती थी।

प्रश्न—कर्णकी उत्पत्तिके समय तो उसका विवाह नहीं हुआ था। इस समय उसका धर्म कैसे द्वरक्षित रहा ?

उत्तर—उस समय कुन्ती अविवाहिता थी। अतः उसके शरीर-पर दूसरे किसीका तो अधिकार था नहीं। उसने ऋषिद्वारा प्राप्त मन्त्रोंकी परीक्षा करनेके लिये बिना किसी प्रकारकी मोग-वासनाके सद्मावपूर्वक सूर्यका आवाहन किया था। सूर्यदेवके प्रत्यक्ष होनेपर उसने स्पष्ट शब्दोंमें इन्कार कर दिया कि मैंने तो आपका दर्शन करनेके लिये ही बुलाया था, किसी प्रकारकी कामनासे प्रेरित होकर नहीं। इसपर भी सूर्यने कहा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। अतः तुम्हारे गर्भसे पुत्र तो होगा; परंतु तुम्हारे कौमार्यका नाश नहीं होगा।

इस घटनासे कुन्तीको तो इसिल्ये कोई दोष नहीं लगा कि उसने अपनी इच्छासे वह काम नहीं किया। उसे विवश होकर करना पड़ा। सूर्यको इसिलिये दोप नहीं लगा कि देशयोनि भोगयोनि है। उसमें नये कर्म नहीं बनते । उसके कर्मोका फल नहीं बनता ।

प्रश्न—क्या आजकल भी कोई स्त्री अपने पिनकी आज्ञासे ऐसा कर सकती है ?

उत्तर-यदि कोई कुन्ती-जैसी सती खी हो, जिसमें किञ्चिन्मात्र भी भोग-वासना न हो तथा देवता दिञ्यभावसे जिसके बुहानेपर आ जाय और पाण्डु-जैसा धर्मात्मा पति आज्ञा देनिवाहा हो तो कोई आपित नहीं। परंतु वैसी परिस्थिति इस समय नहीं है। देश-कालके अनुसार धर्मके वाह्यखरूपमें भेद होता है। आन्तरिक उद्देश्यमें नहीं। धर्माचरणका मुख्य उद्देश्य प्राणोंके रहते हुए धासनाओंसे रहित होना है, अतः धर्माचरण वही है जो मनुष्यको बासनारहित बनानेमें समर्थ हो।

## ( ११ )

प्रश्न-खान क्या है ?

उत्तर—जाप्रत्में देखे, सुने, अनुभव किये हुए भावोंके जो संस्कार मनमें जम जाते हैं, उन्हींका प्रकारान्तरसे खप्नका दृश्य वन जाता है। खप्नमें भी प्रारव्य-कर्मका उपमोग होता है।

प्रश्न-भगवत्प्राप्तिके वाद खप्न आता है या नहीं ?

उत्तर—ख़प्न तो एक अवस्था है। अतः जवतक शरीर रहता है, तवतक आता ही है। जिसका जैसा भाव जाप्रत्में रहता! है, वैसा ही ख़प्नमें भी रहता है। जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसको ख़प्न भी वैसा ही आता है। सूक्ष्म शरीरके व्यापारका नाम खप्न है । खप्नमें मनका जैसा खरूप है, वैसा सामने आ जाता है ।

प्रश्न-स्वप्नके पुण्य-पाप लगते हैं या नहीं !

उत्तर—नहीं लगते; क्योंकि जगते ही उस दश्यमें असत् चुद्धि हो जाती है। चित्तशुद्धितक ही मनुष्यका प्रयत्न है। चित्त शुद्ध हो जानेके बाद करना कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ करना है, वह अपने-आप हो जाता है, जो प्राप्त होना है, वह मिल जाता है। अन्तिम साधन जीवका पुरुषार्थ नहीं है। वह तो भगवान्की कृपा है, उसीपर साधकको निर्भर रहना चाहिये।

प्रश्न-गांधीजीके विषयमें भाषका क्या ख्याल है ?

उत्तर—वे किस स्थितितक पहुँचे थे, यह तो वे ही जानें, या परमेश्वर । मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छे थे । ईश्वरनिर्भरता और मानवता उनके जीवनमें आदर्श रूपमें थीं ।

ईश्वरिश्वास ही समस्त साधनोंका मूल है। बिना विश्वासके साधनमें उत्साह और सफलता नहीं होती।

प्रश्न-विना विश्वासके अर्थात् श्रद्धाके तो कोई भी काम सफल नहीं होता । यज्ञ, दान आदि कर्मोंमें भी श्रद्धा आवश्यक है ?

उत्तर—कर्ममें विधिकी प्रधानता है। वहाँ श्रद्धा भी विधिके रूपमें ही है। यदि विधिकी कमी हो तो कर्मका जैसा फल होना चाहिये, वैसा नहीं होता, उसके फलमें मेद हो जाता है। परंतु उपासनामें अर्थात् मगवस्प्राप्तिके साधनोंमें विश्वास ही मुख्य है। बिना विश्वासके किसी भी साधनमें साधक आगे नहीं बढ़ सकता। साधकके जीवनमें ईश्वरविश्वास, उनके प्रेमकी लालसा और, उनपर निर्मरता होनी चाहिये। अपने प्रेमास्पदके वियोगसे व्याकुल रहते हुए उनपर निर्भर रहना, प्रेमकी मूख और निर्भरता दोनों-का एक साथ होना—यही साधक-जीवनका अन्तिम पुरुषार्थ है।

जव मतुष्य सुख और दु:खका कारण किसी दूसरेको मान लेता है, तव राग-द्रेषके कारण चित्त अशुद्ध हो जाता है। जब मतुष्य अपनी प्रसन्नताका कारण किसी दूसरेके कर्तव्यको मान लेता है, उसकी प्रसन्नता दूसरेपर निर्भर करती है, यही उसके जीवनका सबसे बुरा समय है, ऐसा सावकको समझना चाहिये।

कुछ होग सुख और दुःखके क्रमींका पर मानते हैं, परंतु वास्तवमें क्रमींका पर सुख-दुःख नहीं है। क्रमींके फहरूपमें तो परिस्थिति प्राप्त होती है। उसमें सुख और दुःख तो मनुष्यके भावा-नुसार होते हैं।

विवेक्शील मनुष्य भयंकर परिस्थितिमें दुखी नहीं होता। अपित उसको अपनी उन्नतिका हेत समझकर उसका सदुपयोग करता है तथा सब प्रकारकी परिस्थितियोंको परिवर्तनशील, अनिश्य और अपूर्ण समझकर, परिस्थितियोंसे उत्परका जीवन प्राप्त करनेके जिये उनसे असङ्ग हो जाता है।

भगवत-विश्वासी साधक तो प्रतिकूछ परिस्थितिको भगवान्की अईतुकी छुप। समझकर उनके प्रेममें मुग्य हो जाता है। वह समझता है कि अब प्रमु अपने मनकी बात पूरी कर रहे हैं। इससे बढ़कर मेरा सीमाग्य और क्या हो सकता है? जिसको लोग सुख कहते हैं, उस अनुकूल परिस्थितिको भी भगवद्गक भगवान्की दया मानता है। वह समझता है कि यह परिस्थिति भगवान्ने मेरे छिपे हुए रागकी निवृत्तिके लिये और विश्व-रूपमें अपनी सेवा करवानेके लिये दी हैं। अतः वह उसमें आसक न होकर प्राप्त राक्ति और पदार्थोंको भगवान्की प्रसन्ताके लिये जगद-जनार्दनकी सेवामें लगाकर भगवान्की प्रसन्तामें प्रसन्त रहता है।

सापकको चाहिये कि अनुकूछ और प्रतिकूछ किसी प्रकारकी परिस्थितिमें आवद्ध न हो, उसमें रस न ले अर्थात् उनमें ही संतुष्ट होकर परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनसे निराश न हो जाय; किंतु हरेक प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके उससे ऊपर उठनेकी चेष्टा रक्खे। प्रस्थेक परिस्थिति प्राणीके लिये साधनरूप है, साध्य नहीं।

कृपा और दयाके शब्दार्थमें कोई खास भेद नहीं है। परंतु अनुकूल परिस्थितिकी अपेक्षा प्रतिकृत्ल परिस्थित साधकको भगवान् की बोर अधिक आकर्षित करती है। इसल्यि उसमें साधकको भगवत्-कृपाका अनुभव होता है। दया तो हरेक दुखीपर हो सकती है, परंतु जिस दयाके साथ अपनत्व और प्रेमका भाव अधिक हो, उसे 'कृपा' कहा जा सकता है।

( १२ )

प्रश्न-ईश्वरका मक्त यदि आवश्यकता पड़नेपर दूसरोंसे कामना न करके ईश्वरसे कामना करे तो क्या दोष है ?

उत्तर--जनतक सायकका संसारसे सम्बन्ध रहता है, तनतक उसका भगवान्से सम्बन्ध नहीं होता । संसारसे और शरीर- से सत्र प्रकारका सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र भगवान्से सम्बन्ध जोड़? लेना, भगवान्के सिवा किसीसे कोई नाता न रहना, यही तो भिक्त है । दो सम्बन्ध एक साथ नहीं रह सकते । लड़की जब पिताके घरसे सर्वथा सम्बन्ध छोड़ती है, तब पितके घरसे सम्बन्ध होता है । जब साधकका द्वारिर और संसारसे सम्बन्ध नहीं रहता, तब कोई वस्तु या परिस्थित उसके लिये आवश्यक कैसे हो सकती है और वह किसी प्रकारकी कामना कर ही कैसे सकता है । जो वस्तुओंकी कामना करता है वह तो वास्तवमें उन वस्तुओंका ही मक्त है, ईश्वरका नहीं।

भगवान्में पूर्ण विश्वास और तित्य नया प्रेम हो, इसीका नाम
भिक्त है। यदि साधक अपनी कमजोरीका अनुमव करे और किसी
प्रकारके संकलको विचारके द्वारा नहीं मिटा सके तो उसे भगवान्के
समर्पण कर दे। उनकी मरजीपर छोड़ दे। वे चाहे उसे पूरा
करके मिटा दें, चाहे बिना पूरा किये मिटा दें। साधकको
पहलेसे किसी प्रकारका निश्चय करके माँग नहीं करनी चाहिये;
क्योंकि उसका वास्तविक हित उस संकल्पको पूरा करनेमें है या
मिटानेमें, इस बातको साधक नहीं जानता। अतः साधकको अपनी
राय कायम नहीं करनी चाहिये और कामनापूर्तिके लिये प्रार्थना भी
नहीं करनी चाहिये। सव कुछ भगवान्पर ही छोड़ देना चाहिये।
वे जो कुछ करें उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये। यदि प्रार्थना करनी
ही हो तो उनके पवित्र प्रेमकी प्राप्तिके लिये, सुख-दु:खके सम्बन्धसे
छूटनेके लिये, सब प्रकारकी चाहसे रहित होनेके लिये माँग
पेश करे।

इससे यह बात नहीं समझनी चाहिये कि भगवान् कामना पूर्ण करनेमें असमर्थ हैं या कामना पूरी नहीं करते। जो साधक भगवान्का भजन-स्मरण किसी कामनाकी पूर्तिके लिये करता है, वह कामना यदि उसके पतनमें हेतु नहीं हो तो भगवान् अवस्य पूरी करते हैं; परंतु उससे उस साधकको मगवान्का प्रेम नहीं मिलता।

भगवान्का चिन्तन तो चिन्तनके लिये नहीं, उनके प्रेमके लिये होना चाहिये | चिन्तन प्रेमके लिये किया जाता है | चिन्तन-के लिये चिन्तन करनेका कोई खारस्य नहीं होता |

प्रश्न-भगवान्के नामका जप करना-यही तो भक्ति है या और कुछ ?

उत्तर—जिसमें प्रेम होता है उसके नामका जप करना नहीं पड़ता। विचार करके देखें—जिन स्त्री, पुत्र और मित्र आदिमें प्यार होता है, क्या कोई उनका जप करता है ? जिसको धन प्रिय होता है, क्या वह उसका जप करता है ? जिसके प्यार होता है उसका स्मरण और चिन्तन तो अपने-आप होता है, करना नहीं पड़ता; क्योंकि प्रेम प्रयत्नसाध्य नहीं है, वह तो भगवान्पर विश्वास करके उनको अपना समझकर अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पण कर देनेसे होता है।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि नाम-जप नहीं करना चाहिये। जिसका नामपर विश्वास हो उसके छिये नाम-जप बहुत ही लामशयक है। मेरे कहनेका अमिप्राय तो इतना ही है कि नाम-जप हो भक्ति है, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न-मनुष्य क्या करनेमें खतन्त्र है और किसमें परतन्त्र है ! ; उत्तर-हरेक मनुष्य प्राप्त वस्तुका सहुपयोग या दुरुपयोग करनेमें खतन्त्र है, परंतु उसके फलमोगमें खतन्त्र नहीं है, फल देना विधाताके अधीन है । वह जिस कर्मका फल जब और किस प्रकार देना चाहे, दे सकता है । प्राप्त परिस्थितिके सहुपयोगका नाम मलाई और दुरुपयोगका नाम नुराई है । मलाईका फल सुख और नुराईका फल दु:ख होता है । जो कुछ वल क्षर्यात् वस्तु, परिस्थिति

और उनका उपयोग करनेकी राक्ति प्रकृतिसे मिळती है, वह कर्मसे मिळती है और विवेक भगवान्की कृपासे मिळता है । विवेक

किसी कर्मका फल नहीं होता।

गुभ और अग्रुम कर्मोंके अनुसार जो प्रारच्च वनता है, उसके अनुसार परिस्थिति मिलती है। उसके सदुपयोग और दुरुपयोगसे किर प्रारच्य वनता है, उसका फल मोगनेके लिये फिर जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार यह कर्मभोगका चक्र चलता रहता है। मुखमोगका ललच मनुष्यको अपना कर्तन्यपालन नहीं करने देता।

इसिलिये साधकको चाहिये कि सुखमोगके लालचका त्याग करे और प्रितक्लासे भयमीत न हो, प्रायुत भगवान्की अहैतुकी कृपासे जो विवेक प्राप्त हुआ है, उसका आदर करके प्रितक्ल परिस्थिति-को भी भगवान्की कृपा मानकर प्रसच रहे। किसी प्रकारके सुख-मोगकी कामना न करे। सुखमोगकी कामनाके त्यागको ही निष्काममाव कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर उसमें आसक्त न हो, उसको उदारतापूर्वक दुखियोंको सुख पहुँचानेमें लगा दे और . उसमें ऐसा समझे कि भगतान्की दी हुई वस्तु उन्हींके आज्ञानुसार उनके काममें लग रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इस भावसे साधककी वासना मिट जाती है।

अपने अधिकारका त्याग करके अपने कर्तन्यपालनद्वारा भगवान्के नाते दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करना और उनके हितकारी भावनासे उनको मुख पहुँचाना—यही साधकका पुरुषार्थ है।

जिस वातका निर्णय करना हो, उसका अच्छे-से-अच्छा पहळ् लेकर कर्तव्यका निश्चय करना चाहिये, इसीमें प्राप्त विवेक-की सार्थकता है।

प्रश्न-गुरुसे उन्नरण होनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? उत्तर-जिससे हमें अपने कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त हो अर्थात् जो हमारे साधनका निर्माण कर दे, वही गुरु है। एवं गुरुद्वारा उपिद्ष साधनको जीवनमें ढाल लेना, उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना ही गुरुसे उन्नरण होना है।

हाड्-मांसका शरीर गुरु नहीं है। गुरुमें जो दिन्य ज्ञान है, वही गुरुतत्त्व है। एवं उसका आदर करके उनकी आज्ञाके अनुसार अपना जीवन बना लेना ही शिष्यका शिष्यत्व है।

मनुष्यको गुरुतत्त्वकी प्राप्ति चार प्रकारसे होती है-

१-पहला गुरु तो भगवान्की कृपासे मिला हुआ विवेक है। उससे हरेक मनुष्य अपने साधनका निर्माण कर सकता है। जो प्राप्त विवेकका सादर करता है, उस साधकको बाह्य सद्गुरुकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो इसका आदर नहीं करता, वह दूसरे गुरुको पाकर भी साधनका निर्माण नहीं कर पाता। २—इसरा गुरु व्यक्तिके रूपमें मिलता है । जब मनुष्य अपने प्राप्त विवेक्तका आदर नहीं करता और सट्गुरुकी आवश्यकता समझकर उनको पानेकी चेष्टा करता है, तब उसे व्यक्तिके रूपमें गुरुकी प्राप्ति होती है । उनकी कृपासे भी साधक उनके उपदेशा-नुसार अपने साधनका निर्माण कर सकता है ।

३—तीसरा गुरु प्रन्यके रूपमें मिलता है। जब मनुष्यकी किसी व्यक्तिपर श्रद्धा नहीं होती, किसीके वताये हुए साधनके अनुसार वह अग्ना जीवन नहीं बना सकता, तब सत्-शाखोंको अर्थात् गीता एवं रामायण आदि सत्पुरुषोंद्वारा रचे हुए प्रन्योंको गुरुख्यमें वरण कर सकता है और उनके उपदेशानुसार अपने साधनका निर्माण करके उसके अनुकूल अपना जीवन वना सकता है।

४-चीथा गुरु हत्संग है, अपने दोपोंको सामने रखकर आपसमें विचार-विनिमयद्वारा उनपर विचार करके साधनका निर्माण करनेका नाम ही सत्सङ्ग है। इस प्रकार साधनका निर्माण करके उसके अनुसार साधक अपना जीवन बना सकता है।

सतः यह सिद्ध हुआ कि साधनतत्त्व ही गुरुतत्त्व है और साध्यतत्व ही भगवान् है । साध्यसे भी साधनका महत्त्व अधिक है; जैसे धनसे भी बन-प्राप्तिके साधनका महत्त्व अधिक है। इसी भावको छेकर गुरुको भगवान्से भी वड़ा कहा जाता है। गुरुके शरीरका सेवन करना भी शिष्यका काम है; परंतु गुरुकी असळी सेवा तो उनकी साज़ाके सातुसार जीवन बना छेना ही है। श्रद्धा गुरुमें करनी चाहिये और प्रेम भगवान्में करना चाहिये | गुरु भी यही मिलाता है |

# ( { ? 3 )

यन्न-रारणागतिकी व्याख्या कीजिये ?

उत्तर--शरणागितकी व्याख्या नहीं हो सकती, वैसे इस विषय-मा एक नित्रन्थ व्याखा गया है, वह छप भी गया है; पर अभी भाया नहीं, आ जाता तो एक पुस्तक दे देते । शरणागितका कोई एक ही प्रकार नहीं होता, अधिकारीके अनुसार शरणागितमें भी भेद होता है ।

शरणागितकी भूमि विश्वास है, जहाँ विश्वास होता है, साधक अपनी योग्यता और विश्वासके अनुरूप प्रभुकी महिमाको जैसी और जितनी समझता है, उसी ढंगसे वह प्रभुके शरण होता है। शरणागित तो साधकके हृदयकी पुकार है, वह सीखनेसे नहीं आती।

जनतक मनुष्य अपने विवेक, गुण और आचरणोहारा अपने दोवोंका नाश कर लेनेकी आशा रखता है, तबतक उसमें शरणागितका भाव जाग्रत् नहीं होता । जब अपने प्राप्त विवेक और बळका प्रयोग करके भी साधक अपने दोवोंको मिटानेमें अपनेको असमर्थ पाता है, जब उसका सब प्रकारका अभिमान गछ जाता है और वह अपनेको सर्वथा निर्वछ समझ छेता है तथा भगवान्की मिहिमा इस प्रकार जान छेता है कि वे सर्वशिक्तिमान, सर्वधुष्टद्, परब्रह्म परमेश्वर, पिततपावन और

दोनवत्सल हैं; हरेक प्राणी, चाहे वह कितना ही पापी, कितना ही नीच क्यों न हो, उसको अपनानेके लिये, उससे प्यार करनेके लिये वे हर समय, हर जगह प्रस्तुत रहते हैं, एवं साप ही यह संदेहरहित विश्वास हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ, उनका हूँ, एकमात्र वे ही मेरे हैं; उनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है; तथा जिसके हृदयमें उनके प्रेमकी लालसा है और जो उसकी पूर्तिसे निराश भी नहीं हुआ है, उस सावकमें शरणागतिका भाव जाग्रत् होता है।

मतुष्यके जीवनमें जितने प्रकारके लमाव होते हैं, जिनके कारण वह दुखी होता है, वे सब प्राप्त विवेकके अनादरसे और वटके दुरुपयोगसे होते हैं। जो साधक विवेकका आदर और वटका सदुपयोग करके सब प्रकारके दोपोंको मिटाकर अपने चित्तको शुद्ध कर छेता है, उसे शरण छेनेकी आवश्यकता नहीं होती। एवं भगवान् भी, जकतक कोई अपनी पूर्ति खयं कर छेता है, तवतक उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। जो साधक शरण छेना चाहता है, सम्भव है, भगवान् उसे भी शरणागत होनेका अवसर न दें, उसके पहले ही उसकी छाटसा पूरी कर दें।

व्याख्यान उसी त्रातका होता है, जो वी जानेकाळी हो । जो अपने-आप या भगवान्की कृपासे होनेकाळी वात है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । जब मनुष्यका यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि जिस शरीर, बुद्धि, मन आदिको में अपना समझता या एवं संसारके जिन व्यक्तियोंको, जिस सम्पत्ति और परिस्थिति- यो अपनाकर मेंने उनसे अपना सम्बन्ध जोड़ रक्षा है वे कोई मेरे नहीं हैं तथा जब इस भावसे वह सब औरसे निराश हो जाता है; तब उसका उन शरणागतबरसङ, सर्वसुहद् भगवान्की और छक्ष्य जाता है जीर उनके शरणागत होनेकी टालसा प्रकट होती है । यह शरणागति ही जीवका अन्तिम पुरुपार्य है ।

अतः साधकको चाहिये कि भगवान्की महिमा और उनके सहज कृपाल स्वभावकी और देखकर अपने उत्साहमें कमी न आने हे, अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसे कभी निराश न हो और भगवान्के शरण होकर सर्वथा उन्हींपर निर्भर हो जाय। अपनी निर्वलताको जानकर इस भावको सर्वथा मिटा दे कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मुझे कुछ करना है।

जब साधक प्रभुके शरण हो जाता है, तब उसका अहंभाव पिट जाता है; क्योंकि किसी प्रकारके बळका और गुणोंका अभिमान रहते हुए मनुष्य भगवान्के शरण नहीं हो पाता। शरणागत साधक कभी भी भगवान्से कुछ चाहता नहीं एवं यह भी नहीं समझता कि मेरा उनपर कोई अधिकार है। वह तो सब प्रकारसे विश्वासपूर्वक अपने-आपको उनके समर्पण कर देता है और उन्हींपर निर्मर रहता है।

भगवान्की कृपासे, शरणागत मक्तोंका सङ्ग करनेसे और प्राप्त विवेकका आदर करनेसे शरणागत-भाव प्राप्त होता है । जब सायकका कीई उपाय न चले, अपनी निर्वेद्यताका पूरा-पूरा अनुभव हो जाय, तब उसे भगवान्की शरण लेकर उनको पुकारना चाहिये । शरणागति अचूक शक्ष है । इससे मनुष्यके समस्त दोन जलकर भस्म हो जाते हैं ।

साधकका जीवन अपनी मान्यता और जानकारीसे अभिन्न हो जाना चाहिये। मान्यता, जानकारी और जीवन, तीनोंकी एकता होनी चाहिये। उनमें मेद न हो।

यदि किसीके मनमें यह माव क्षाये कि भगवान् तो स्वभाव-से ही दयाछ हैं, उनकी कृपा मुझपर क्यों नहीं हुई, तो उसे जपनी दशाका सम्यमन करना चाहिये । पहले तो उसे यह देखना चाहिये कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद यह देखना चाहिये कि मैं उसकी पूर्तिके लिये क्या कर सकता हूँ, फिर यह कि मैं जो जुल कर रहा हूँ, उससे मेरी आवश्यकता पूरी हो रही हैं या नहीं, अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये मुझमें ज्याकुलता है या नहीं, उसके लिये मैं संसारके प्यारे-से-प्यारे कामको और पदार्थोंको छोड़ सकता हूँ या नहीं।

इस प्रकार अपनी दशाका अध्ययन करनेपर यदि माल्म हो कि मैं संसारकी किसी अनित्य वस्तुको चाहता हूँ तो प्राप्त विवेक्षके द्वारा उसके परिणामपर विचार करके उस चाहको मिटा देना चाहिये । यदि यह माल्म हो कि मैं खर्य कुछ कर सकता हूँ तो यह देखकर कि अवतक मैंने जो कुछ किया है उससे मेरी आवश्यकता पूर्ण क्यों नहीं हुई । इस प्रकार अपनी निर्वेद्धताका अनुभव करके उस अभिमानका त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि अभिमानको रहते हुए भगवान्सी कृपा प्रकट नहीं होती । अपने

वलका अभिमान छोड़कर जब साधक यह दृढ़ विश्वास कर लेता है कि मुझपर भगवान्की कृपा अवश्य होगी, मैं उनका कृपापात्र हूँ। जब साधकका यह विश्वास विकल्परहित सुदृढ़ हो जाता है उसी समय उसपर भगवान्की कृपा अवश्य प्रकट हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

जब मगवान्की असीम कृपासे शरणागतिका भाव उदय हो जाता है, उसके बाद साधकको कभी असफलताका दर्शन नहीं होता।

मनुष्यको विचार करना चाहिये कि मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है ! यदि उसे यह माछ्म हो कि मेरा प्यार बहुत जगह बँटा हुआ है तो उसे समझना चाहिये कि अनेक जगह प्यार बँटा रहते हुए शरणागतिका माव उत्पन्न नहीं होता । अतः साधकको चाहिये कि जिन अनित्य वस्तुओंसे सम्बन्ध जोड़कर वह उनसे प्यार करता है, उनसे प्रियता उठाकर एकत्र करे। एकमात्र उसीको अपना प्रिय समझे कि जिसके बिना वह किसी प्रकार भी चैनसे नहीं रह सके। ऐसा प्रिय एक प्रसु ही हो सकता है।

विचार करनेपर माछ्म हो सकता है कि संसारकी समस्त वस्तुओं के बिना हम चैनसे रह सकते और रहते हैं। प्रत्युत, उनका वियोग अनिवार्य है; क्यों कि जो बिना शशील पदार्थ हैं उनसे मनुष्यका नित्य सम्बन्ध कैसे रह सकता है, अतः उनसे प्यार करके अपने नित्य सम्बन्धी प्रमुसे दूरी मान लेना कितनी बड़ी मूल है। साधकको चाहिये कि भली प्रकार विचार करके अनित्य पदार्थीसे अपना सम्बन्ध सर्वथा तोड़ दे और अपने प्रमुपर विश्वास करके उनसे सम्बन्ध जोड़ ले। जिसपर विश्वास होता है, उससे सम्बन्ध हो जाता है। जिससे सम्बन्ध होता है, उसीका चिन्तन होता है और जिसका चिन्तन होता है, उसीमें प्रेम होता है।

भगवान्पर विश्वास और प्रेम खाभाविक होना चाहिये, किसी प्रकारका जोर डालकर नहीं; क्योंकि प्रयत्नसाध्य वस्तु स्थायी नहीं होती। अपने जीवनपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये कि मेरा भगवान्पर सहज विश्वास और प्रेम क्यों नहीं होता ? यदि यह माल्म हो कि भगवान्को मैंने कभी देखा नहीं, इस कारण विश्वास नहीं होता तो सोचना चाहिये वे हमें क्यों नहीं दीखते ? तव माल्म होगा कि हम अनेक सीमित वस्तुओंको देखते हैं और उन्होंके साथ-साथ भगवान्को भी देखना चाहते हैं, इसी-लिये भगवान् नहीं दीखते; क्योंकि वे असीम हैं, अतः सीमित चीजोंके साथ सीमित दिखसे कैसे दिखलायी हैं।

इसके सिना यह नात है भी नहीं कि भगनान् दीखते नहीं, इस कारण उनपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि दीखनेवाटी सब वस्तुओंपर भी तो विश्वास नहीं होता।

नामना-पूर्तिकी इच्छा वास्तविक आवश्यकताका ज्ञान नहीं / होने देती। वही विश्वासमें वाधक है । उसकी उत्पक्ति देहमें अहंभावसे होती है। अपनी आवश्यकता क्या है ? इसपर विचार करनेपर साधारण दृष्टिसे माष्ट्रम होता है कि धन ही सबसे अधिक जरूरी है । आगे वढ़नेपर माल्यम होगा कि धनकी अपेक्षा वस्तु अधिक आवश्यक हैं । उससे वढ़कर अपने सम्बन्धित व्यक्ति और उससे भी अधिक आवश्यक अपना शरीर माल्यम होता है ।

धनकी आवश्यकता लोमके कारण माछ्म होती है। चित्त-कीं अग्रुद्धिसे लोम उत्पन्न होता है। वस्तुओंकी आवश्यकता भोग-कामनासे होती है। अपने माने जानेनाले व्यक्तियोंकी आवश्यकता मोहसे माछ्म होती है। लोम, काम और मोह—ये सभी चित्तकी अग्रुद्धिसे होते हैं और चित्तको अग्रुद्ध करते रहते हैं तथा -इनके कारण मनुष्यको कभी शान्ति नहीं मिलती। बारंबार अमाव-का दुःख भोगना पड़ता है; क्योंकि सभी अनित्य हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि संसार वास्तवमें हमारी आवश्यक वस्तु नहीं है। चित्तके दोपसे ही उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। वास्तवमें वे इच्छाकें निष्टित्ति होती है और आवश्यकताकी पूर्ति होती है। इच्छाकोंकी निष्टित्तिसे ही आवश्यकताकी पूर्ति हुआ करती है।

अतः साधकको कभी इच्छाओंके जालमें नहीं फॅसना चाहिये। उसे सोचना चाहिये कि शरीरका नाश होनेपर भी मेरा नाश नहीं होता, संसारके सभी व्यक्तियों और पदार्थोंके बिना मैं रह सकता हूँ। शरीरमें न जीवन है और न पूर्णता है। आवश्यकता उसीकी है जिससे मेरा नित्य सम्बन्ध है। जो पूर्ण जीवन है, जिसका कभी अभाव नहीं होता । सब प्रकारसे पूर्ण तो एक प्रमु ही हैं । उनके बिना इच्छाओंकी पूर्तिमें छने रहकर में अनेक जन्मोंसे अनेक योनियोंमें भटकता रहा, आजतक उनकी पूर्ति या निवृत्ति नहीं हुई । अब भी यदि में उन इच्छाओंके जाछमें फैंसा रहूँगा तो मुझे प्रमुकी कृपाका कैसे अनुभव होगा ।

इस प्रकार अपनी दशाका अध्ययन करनेसे मनुष्यको वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो जाता है और वह अपनी वास्तविक आवश्यकतासे परिचित हो जाता है। उसके होनेपर वह ईश्वरते भी शीष्ठ ही परिचित हो जाता है।

जनतक साधककी ईश्वरमें सर्वोत्कृष्ट बुद्धि नहीं होती, तव-तक वह ईश्वरके शरणागत नहीं हो सकता।

अतः साधकको चाहिये कि सब ओरसे बुद्धि और मनको ह्या छे, एकमात्र ईश्वरमें ही दोनोंको छगा दे। भगवान्पर विश्वास न होनेके जितने भी कारण हैं उनको खोज-खोजकर मिटा दे तथा अपने प्रमुपर अच्छ और विकल्परहित विश्वास करे। ईश्वरके अतिरिक्त किसीमें भी न तो विश्वास करे, न किसीको अपना माने, न किसीसे प्यार करे और न किसीका चिन्तन करे; क्योंकि अन्य सभी अनित्य हैं। कोई भी प्रेमी नहीं है। प्रेमी वहीं है जो कभी कुछ छे नहीं।

इस प्रकार जब साधकका सबपरसे विश्वास उठकर एवं सबः से सम्बन्ध ट्टकर एकमात्र अपने प्रसुमें ही विश्वास और सम्बन्ध-की दृढ़ता हो जाती है, तब उसका उनमें खतः ही प्रेम जाप्रत् हो जाता है। प्रेम होनेके बाद चिन्तन और स्मरण करना नहीं पड़ता। अपने-आप होता है। ऐसा होते ही साधक एकमात्र भगत्रान्के शरण हो जाता है। अपने-आपको उनके समर्पण करके उन्हींपर निर्भर हो जाना है।

# ( \$8 )

प्रश्न---भगवान्को अवतार क्यों लेना पड़ा !

उत्तर---भगत्रान्को अवतार लेना पड़े ऐसी बात भगवान्में नहीं होती; क्योंकि भगवान् सर्वथा पूर्ण, सर्वशक्तिमान् और खतन्त्र हैं।

भगवदवतारके शाखों में तीन हेतु वतलाये जाते हैं—(१) साधुओं का पित्राण, (२) दुष्टों का विनाश और (३) धर्मकी स्थापना। इनमें से दुष्टों का विनाश और धर्मकी स्थापना तो भगवान् विना अवतार लिये भी कर सकते हैं। यदि वे दोनों भगवान् के अवतारमें खास कारण होते तो इस समय भी भगवान् का अवतार होना चाहिये था। धर्मका हास इस समय कम नहीं है और दुष्टों-की भी कभी नहीं है। परंतु उनकी लीलापर विचार करने से माल्य होता है कि भगवान् का अवतार अपनी रसमयी लीलाके द्वारा भक्तों को रस प्रदान करने के लिये और खयं उनके प्रेमका रस लेने के लिये ही होता है। धर्मकी स्थापना और दुष्टों का विनाश तो उसका आनुषंगिक कार्य है। उसमें भी प्रकारान्तरसे साधुओं का हित भरा रहता है।

साधु पुरुप वही है, जो भगवान्को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवनको भगवत्परायण बनानेकी साधनामें छगा रहता है, किसी प्रकारका भेप बना छेनेका नाम साधु नहीं है।

भगशन् जब अवतार लेते हैं, साघु पुरुयोंके धरोंमें ही लेते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके अवतारपर ही विचार कीजिये । उनका प्राक्तव्य वसुदेवजीके घरमें और माता देवकीके उदरसे हुआ । जो खयंप्रकाश और सर्वत्र वसनेवाळा है उसे 'वसुदेव' कहते हैं और प्रकाशमयी हसिवद्याका नाम देवकी है। इससे यह मास्म होता है कि भगवान् उन साधु पुरुयोंके घर जन्म लेते हैं, जो सर्वथा विशुद्ध और तत्त्रज्ञानी हैं। परंतु उसक्तो अपनी छीछाका-अपने प्रेमका रस प्रदान नहीं करते। अपनी प्रेममयी छीलाका रस प्रदान करनेके लिये आप माता यशोदाकी गोदमें प्रधारते हैं । जो यश यानी प्रेम-सका प्रदान करे उसको 'यशोदा' कहते हैं और आनन्दका ही दूसरा नाम 'नन्द' है । इससे यह माञ्म होता है कि भगदान् अपने प्रेमी मर्कोंको अपनी प्रेममयी छीछाका रस प्रदान करके और उनके प्रेमरसका खर्य आखादन करके उन भक्तोंको आहादित करते हैं। यह काम विना अवतार हिये पूरा नहीं हो सकता ।

भगवान्की एक-एक छीछामें अनेक रहस्य भरे रहते हैं। वे एक ही लीछामें बहुतोंकी छालमा पूरी करते रहते हैं। उनकी अ प्रेममयी छीछाका रहस्य वड़े-बड़े वुद्धिमान् नहीं समझ पाते। औरोंकी तो कौन कहे, साक्षात् ब्रह्माजीको संदेह हो गया।

भगवान् अघासुरको मुक्त करके वन-भोजन करनेके लिये अपने वाटसखाओंके बीचमें बैठकर मोजन करने टर्गे तो उस टीटाको देखकर ब्रह्माजी चिकत हो गये । वे सोचने छगे कि 'साक्षात् परमेश्वर क्या कभी इन गैँबार ग्वालोंके वालकोंकी जूँठ खा सकते हैं ? यह न्या है ! एक बालक अपनी वस्तु दूसरेको देता है, अपने-अपने घरसे टायी हुई वस्तु भापसमें ले-लेकर खा रहे हैं, इस मोहमें पड़कर उन्होंने भगवान्त्री परीक्षा करनेके लिये बछड़ोंको उठाया । इघर वालकोंका मन भगवान्से हटकर वछड़ोंकी और गया । वे बोले, 'घासके लोभसे बछड़े दूर चले गये हैं, दिखलायी नहीं देते।' भगवान् यह कैसे सहन कर सकते हैं कि उनका प्रेमी किसी औरको देखे, उनको छोड़कर उसका मन दूसरी जगह चला जाय। अतः उन्होंने सखाओंसे कहा—'मित्रो ! तुमलोग यहीं रहो, मैं अभी वछड़ोंको ले आता हूँ । श्यामसुन्दर उधर गये कि ब्रह्माजी-ने उन बालकोंको वेहोश करके वहाँसे उठाया और पर्वतकी गुफामें रख आये । मगवान्से मन हटते ही ग्वाल-वालोंको एक वर्ष उनसे अलग होना पड़ा । इघर गायें तथा गोप-गोपियोंके मनमें यह ठालसा बढ़ रही थी कि कभी वे दिन आयेंगे कि स्यामसुन्दर यशोदा मैयाकी भाँति हमारे स्तर्नोंका दूघ पान करेंगे, उसी प्रकार हमारी गोदमें खेलकर अपनी प्रेममयी बाल्लीलका रस प्रदान करेंगे। उन-की उस छाछसाको पूर्ण करनेके लिये मगवान् खयं बालक एवं बछड़े वने और गायोंको प्रेम-रस प्रदान किया तथा उनका प्रेम-रस दुग्धके रूपमें पान किया। गोप और गोपियोंकी गोदमें खेलकर उनको पुत्र-स्नेहका रस प्रदान किया । एक वर्पतक वे उस मधुर प्रेमरस-

का आखादन करते रहे | उसके बाद जब ब्रह्माजीने देखा कि ब्रजका काम तो उसी प्रकार चल रहा है, श्यामसुन्दर तो पहलेकी माँति ही उन ग्वालवालोंके साथ भीजन कर रहे हैं और खेल कर रहे हैं तथा जिनको में चुरा लाया था वे सब गुक्ताममें सो रहे हैं, तब विचार करते ही उनको भगवान्की अचिन्त्य मिहमाका कुछ दर्शन हुआ एवं उनका समस्त अभिमान गल गया । भगवान्के चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने क्षमा माँगी और भगवान्की स्तुति की; परंतु भगवान् उनसे वोलेतक नहीं । एक ही लीलमें भगवान्ने अपने ऐश्वर्य और माधुर्यका प्रदर्शन किया । यह काम विना अवतारके कैसे हो सकता था । एक और ब्रह्माके अभिमानका नाश, उसीके साथ-साथ ग्वाल-वालोंको चेतावनी और गायोंकी एवं गोप-गोपियोंकी प्रेम-लालसाकी पूर्ति । यह काम तो अवतार लेकर ही किया जा सकता है ।

इसके पहले जब भगवान् श्यामसुन्दर छ: दिनके हुए थे, उस समय भी उन्होंने एक ही साथ ऐश्वर्य और माध्य तथा न्याय और द्यालुताका भाव दिखाया था। पूतना, जो घोर पापिनी और बालकोंका नाश करनेवाली थी, जब सुन्दर धायका कपट वेष बनाकर भगवान्के पास गयी एवं मनमें दूपित भाव रखकर ऊपरसे प्रेमका भाव दिखाकर उनको गोदमें उठा लिया और अपना स्तान श्यामसुन्दरके मुखारिवन्दमें दे दिया, तब भगवान्ने उसके मातृरुनेहकी रक्षा करनेके लिये तो उसका दूध पिया और वह उन-के प्राण लेनेके लिये आयी थी, इसलिये दूबके साध-साथ उसके प्राण भी पी गये । भगवान्के स्पर्शसे उसका कपट नाश हो गया । वह अपने असली रूपमें था गयी । सारे शरीरमें सुगन्ध हो गयी । भगवान् उसके शरीरपर खेलने लगे और उसे माताकी गति प्रदान की । इस प्रकारकी लीला भगवान् विना अवतारके कैसे कर सकते थे ।

इसी प्रकार उनकी हरेक छीळामें अनन्त रस और अनन्त रहस्य भरा हुआ है । उनके प्रेमी मक्त ही उसका रस छे सकते हैं।

भगवान्का अवतार नित्य है। उनका लीलाधाम, उनके माता-पिता, उनके सखा और सिखयाँ सब चिन्मय प्रेगसे ही बने हुए थे। उनमें कोई भी भौतिक वस्तु नहीं थी। भगवान्के प्रेमी मक्तोंमें भौतिक माव नहीं रहता।

भगवान्के प्रेमी भक्तोंका भाज भी उनकी दिन्य छीलांमें प्रवेश होता है और वे उनके प्रेम-रसका आखादन करते रहते हैं। यदि भगवान्का अवतार नहीं होता तो इसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी।

जिनको यह विश्वास नहीं है कि भगनान् अवतार लेते हैं, उनसे मेरा कोई आप्रह नहीं है कि ने अवतारवादको जबईस्ती मानें तथा उनके न माननेका कोई आश्चर्य भी नहीं है; क्योंकि अपनी मान्यताके लिये सभी खतन्त्र हैं।

( 24)

प्रश्त-साधनमें सफलता क्यों नहीं मिल्ती ?

उत्तर—आजकल छोग साधन तो करते नहीं और साधनका पाछ लेना चाहते हैं, तब उनको सफलता कैसे मिले ! हरेक मनुष्य सोचता है कि साधन करके योग्यता तो कोई दूसरा ग्राप्त कर ले और हमें आशीर्वाद दे दे ताकि हमें उसका छुख मिल जाय। जैसे गाल तो कोई दूसरा लगा ले और उसके फल वह खाना चाहे, जिसने गाल लगाते समय कुछ नहीं किया, तो ऐसा होता नहीं। साधनकी सफलताके लिये साधकको खयं साधन करना पड़ेगा। उसे साधनको ही अपना जीवन मानना पड़ेगा। ऐसा करनेसे ही वह कृतकार्य हो सकता है।

जो मनुष्य सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होना चाहता हो, उसे विचार करना चाहिये कि वन्धन क्या है। विचार करनेपर माछ्म होगा कि भोगोंकी वासना, उनको प्राप्त करनेका संकल्प, उनका सम्बन्ध और चिन्तन—ये सब कहीं बाहरसे नहीं आये हैं। अपने ही प्रमादसे, अपनी ही असावधानीसे अपने अंदर उत्पन्न हो गये हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि बन्धन मनुष्यका अपना ही बनाया हुआ अपने अंदर है। अतः उससे मुक्त भी वह खयं ही हो सकता है।

्वन्धनोंको काटनेके छिये अर्थात् उनसे मुक्त होनेके छिये साधकको चाहिये कि सब प्रकारके भोगोंकी चाहका त्याग कर दे तथा उनके सम्बन्ध और चिन्तनसे रहित हो जाय।

शरीरको में माननेसे और उससे सम्बन्ध रखनेवालोंको अपना माननेसे चाहकी उत्पत्ति होती है; क्योंकि जिन-जिनसे मनुष्य अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, उनमें आसक्ति हो जाती है । आसक्तिके कारण ही भोग उसे मुखप्रद प्रतीत होने लगते हैं तथा अपनेको शरीर मानकर ही मनुष्य उनके उपभोगमें प्रवृत्त होता है । वास्त्रयमें तो भोगोंका परिणाम रोग है ।

अतः यह सिद्ध हुआ कि सब प्रकारके बन्धनोंका कारण एक-मात्र अपनेको शरीर मान लेना है। अतः साधकको चाहिये कि अपनेको देहसे सर्वया भिन्न समझकर सब प्रकारकी भोगवासनाका परित्याग कर दे।

भोगवासनाका अर्थात् सब प्रकारकी चाहका परित्याग करनेके लिये संकल्पोंको मिटा देना आवश्यक है। अतः साधकको चाहिये कि जो आवश्यक संकल्प हों उनको पूरा करके मिटा दे और जो अनावश्यक हों उनका त्याग करके मिटा दे। संकल्परहित होनेपर साधकमें शक्ति आती है एवं चित्त शुद्ध और स्थिर होने लगता है। तब वह चाहरहित हो सकता है। चाहरहित होनेपर ही शान्ति मिलती है।

नाना प्रकारके संकल्प और मोर्गोकी इच्छाने ही मनुष्यमें अभावकी उत्पत्ति करके उसे दुखी कर दिया है । मोर्गोके वास्तविक खरूपको जानकर, संकल्पोंकी उत्पत्तिके कारणको मिटानेकी कोशिश करनेपर और वार-वार उनका निरीक्षण करके त्याग करते रहनेपर संकल्पोंकी उत्पत्ति हक सकती है । इसलिये साधकको निराश नहीं होना चाहिये।

साधकको चाहिये कि संकल्पके निवृत्तिकालमें जो उसे कि रस मिलता है उसका अनुभव करे । संकल्प उत्पन्न होकर पूरा हो जाय और दूसरा संकल्प उत्पन्न न हो, उसके वीचमें व्यानपूर्वक अव्ययन करनेपर संकल्पनिवृत्तिके रसका अनुभव हो सकता है।

चेष्टा करनेपर भी संकल्प नहीं रुकते । इसका कारण यह है कि संकल्पोंकी उत्पत्तिका दुःख नहीं है और उनकी पूर्तिमें सुख माल्प होता है। अतः साधकको चाहिये कि संकल्पोंका परिणाम दुःख है, यह समझकर उनकी निवृत्ति न होनेतक उनके दुःखसे व्याकुण हो जाय और उनकी पूर्तिके सुखका रस न छे। जिनको वर्तमान स्थितिमें संतोष नहीं होता, गहरा दुःख होता है, उनका ही परिवर्तन होता है।

विचार करनेपर साधकको माछ्म होगा कि एक-एक चाहको पूरी करनेके लिये अनेक संकल्प उत्पन्न होते हैं और एक-एक संकल्पकी पूर्तिके लिये अनेक इच्छाएँ होती हैं एवं चाह और संकल्प मनुष्यको पराधीन बना देते हैं । इस रहस्यको न समझनेके कारण ही मनुष्यको संकल्पोंकी उत्पत्तिका दुःख नहीं होता और उनको मिटानेके लिये तत्परतापूर्वक साधन नहीं होता।

संकर्शोंका अन्त होनेसे चाहकी निवृत्ति होगी । चाहकी निवृत्ति ही चित्तकी शुद्धि है । चित्त शुद्ध होते ही साधकको बोध प्राप्त हो जाता है । उससे उसके सब प्रकारके दुःखोंका नाश हो जाता है और उसके बाद जो भक्ति उत्पन्न होती है उससे अनन्त रस भिल्ता है । अतः साधकको संकल्पोंका सम्रूल नाश करनेके लिये सदा साधनमें तत्पर हो जाना चाहिये। (१६)

प्रश्न-गोपियोंके प्रेमकी बात कहिये !

उत्तर—गोपी-प्रेमकी बात वही कह सकता है जिसकी गोपीमाव प्राप्त हो गया हो । सुननेका अधिकारी भी वही है । जब-तक स्थूच, सूक्ष्म या कारण—िकसी भी शरीरमें अहंभाव है, तबतक मनुष्यको गोपीमाव प्राप्त नहीं होता; अतः वह गोपी-प्रेमका अधिकारी नहीं है ।

. उद्भव-जैसे ज्ञानी और योगी, जो भगवान् श्रीकृष्णके सखा थे, जब व्रजमें गये, तब गोपियोंके प्रेमको देखकर ज्ञान और योगको भूल गये। उलटा अपने खामी और सखा श्रीकृष्णको हृदयहीन और कठोर बताने लगे और उन गोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा करने लगे। यहाँतक कि व्रजके लता-पत्ता बननेमें भी अपना सौभाग्य मानकर गोपियोंकी चरण-रजकी कामना करने लगे। उन गोपियोंके प्रेमको भला कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है।

जन्नतक मनुष्यका शरीरमें अभिमान रहता है, तबतक उसको किसी-न-िक्तमी प्रकारके संयोगजनित सुखका टालच रहता है। गोपीमान प्राप्त करनेके टिये वस्तुके संयोग और िक्रयाजन्य सुखकी तो कौन कहे, चिन्तनतकके सुखका भी त्याग करना पड़ता है। जन्नतक यह भाव रहता है—अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक

परिस्थितिसे मुख मिलेगा, तवतक मनुप्य उनका दास वना रहता है। उसके मनमें दूसरोंको मुख पहुँचानेका भाव उत्पन्न नहीं होता। अपने मुख-मोगकी रुचि रहती है। यही स्त्रार्थभाव है। खार्थभावके रहते हुए गोपीमावकी वात समझमें नहीं था सकती।

मानव-जीवनमें सत् और असत् दोनोंका सङ्ग रहता है। शरीर, संसार और भोगोंका सङ्ग ही असत्का सङ्ग है और अनन्त जीवन तथा नित्य आनन्दकी ठाठसा ही सत्का सङ्ग है । जिसमें केवठ असत्का सङ्ग है वह भी मनुष्य नहीं है; क्योंकि असत्का सङ्ग तो पशु-पक्षी आदि तिर्थक् योनियोंमें भी होता है। एवं जिसमें केवठ सत्का सङ्ग है उसे भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता । वह मनुष्यभावसे अतीत है। अतः गोपीभाव प्राप्त करनेके ठिये स्थूठ, स्दम और कारण शरीरका तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाठे समस्त भोगोंका सङ्ग विवेकहारा छोड्ना पड्ता है । उसका त्याग सत्सङ्गसे ही हो सकता है।

सांसारिक सुखमोगमें क्या-क्या दु:ख है, इसकी असिख्यतका ज्ञान सुखमोगसे उन साधकोंको होता है, जो अपने प्राप्त विवेक-का आदर करते हैं । विवेकका आदर ही सत्सङ्ग है । इस सत्सङ्गसे सुखमोगकी रुचि मिट जाती है और मगवान्के नित्य-नव प्रेमकी डाङसा उत्पन्न हो जाती है । तब किसी-किसी अधिकारीको गोपी-मावकी प्राप्ति होती है । देहसे असङ्ग होनेपर ही मनुष्य भोगवासनासे रहित हो सकता है। दोपोंका त्याग ही गुणोंका सङ्ग है। भोगोंकी चाह रहते हुए गुणोंका उदय और दोषोंका सभाव नहीं होता। अतः यह समझना चाहिये कि सब प्रकारकी चाहका अन्त होनेपर ही सत्का सङ्ग अर्थात् भगवछोमकी छालसा उत्पन्त होती है।

अतः जिस साधकको गोपीभाव प्राप्त करना हो और उनकी लीलामें प्रवेश करके गोपीप्रेमकी बात समझनी हो, उसे चाहिये कि देहमावसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण मोगोंकी वासनाका त्याग कर दे; क्योंकि जवतक देहमाव रहता है, में पुरुप हूँ, मैं श्ली हूँ—ऐसा भाव होता है, तवतक गोपी-चरित्र सुनने और समझनेका अधिकार प्राप्त नहीं होता । फिर गोपी-प्रेम क्या है—यह तो कोई समझ ही कैसे सकता है ।

जब भगवान् श्यामसुन्दरके प्रेमकी ठालसा समस्त भोग-वासनाओं-को खाकर सबल हो जाती है, तब तो साधकका ब्रजमें प्रवेश होता है। उसके पहले तो ब्रजमें प्रवेश ही नहीं होता। यह उस ब्रजकी बात नहीं है जहाँ लोग टिकट लेकर जाते हैं। यह तो उस ब्रजकी बात है जो प्रकृतिका कार्य नहीं है, जहाँकी कोई भी वस्तु मौतिक नहीं है जिसका निर्माण दिव्य प्रेमकी घातुसे हुआ है। जहाँकी भूमि, ग्वाल-बाल, गोपियाँ, गायें और लता-पत्ता आदि सब-के-सब चिन्मय हैं। जहाँ जडता और भौतिक भावकी गन्ध भी नहीं है, उस ब्रजमें प्रवेश हो जानेके बाद भी गोपीमावकी प्राप्ति बहुत दूरकी बात है। दासमाव, सख्यमाव और वात्सल्यभावके बाद कहीं गोपी-भावकी उपलब्ध होती है। फिर साधारण मृतुष्य उस गोपी-प्रेमकी वात कैसे समझ सकते हैं और कैसे कह सकते हैं।

जन्नतक देहमान रहता है, तमीतक भोगनासना और अनेक प्रकारके दोप रहते हैं और तमीतक दोनोंका नाहा करके नित्तगुद्धिके जिये साधन करना रहता है । चित्तका सर्वधा गुद्ध हो जाना और सन्न प्रकारसे असत्का सङ्ग छूट जाना ही ब्रजमें प्रवेश है।

अतः जिस साधकको गोपी-प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिये कि पहले मुक्तिके आनन्दतकका छाळच छोड्कर व्रजमें प्रवेशका अधिकार प्राप्त करे और उसके बाद भगवान्की कृपापर निर्भर हो-कर गोपी-भावको प्राप्त करे।

( 20)

प्रश्न-मनुष्यका विकास कैसे हो ?

उत्तर—मनुष्यक्तो अपने विकासके लिये कुल्ल-न-कुल्ल श्रम करते रहना चाहिये । श्रमसे जीवनमें संयम आता है और वेकार रहनेसे विद्यासिता बढ़ती है ।

दुखीं मनुष्यको निश्चय करना चाहिये कि जिस भ्छके कारण यह दु:ख प्राप्त हुआ है उसे नहीं दुहराऊँगा तथा उस प्राप्त दु:खका सहुपयोग करें अर्थाद् देहामिमान और संसारके सन्वन्यको दु:खप्रद समझकर उससे असङ्ग हो जाय।

जो मनुष्य प्राप्त अनुकूट परिस्थितिका दुरुपयोग करता है, उसके जीवनमें प्रतिकृट परिस्थिति अवश्य आ जाती है । अतः साधकको उसका सदुपयोग करना चाहिये । साधकको विश्वास रखना चाहिये कि जीवन खयं अपनी रक्षा करता है। यदि जीवन शेप है तो जीवनके साधन खयं प्राप्त हो जायेंगे।

परिस्थितिका परिवर्तन होना अनिवार्य है । सदैव एक-सी परिस्थिति नहीं रह सकती । अतः सावकको चाहिये कि जो परिस्थिति सामने है, उसमें मुझे क्या करना है इसपर विचार करे ।

हरेक मनुष्यके जीवनमें चिरित्रवल और मुख—इन दोनोंका संघर्ष रहता है। जो मुखमोग चाहता है, उसीको आदर देता है, वह चिरित्रकी रक्षा नहीं कर सकता। अतः साधकको चाहिये कि वह चिरित्रको आदर दे। भारी-से-मारी किठनाईसे न डरे। उसका सामना करके अपने चिरित्रकी रक्षा करे। ऐसा करनेसे साधक किठनाई-से पार हो सकता है। अतः साधकको चाहिये कि धैर्य रक्षे। किठनाइयोंसे भयभीत न हो। किठनाईसे ही उन्नितका मार्ग खुन्नता है।

चरित्रवान् मनुष्यके कर्म दूसरोंके लिये विधान बन जाते हैं अर्थात् आदर्श वन जाते हैं। वाचरणमें इस प्रकारके सद्भावको ही चरित्रवल कहते हैं।

चरित्रवल, विवेकवन और विश्वासवल—इन तीनोंकी जीवनमें एकता होनेपर अर्थात् जैसा विवेक हो वैसा ही दढ़ विश्वास हो और उन दोनोंके अनुरूप आचरण हो, तब साधकको वास्तविक सफलता मिलती है। संसार और शरीरकी अनित्यताको समझकर यह निश्चय कर लेना कि शरीर में नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है । इसका नाम विवेक है । जहाँ विवेकत्वल होगा वहाँ निर्वासना अवस्य आ जायगी । वासनाके जालमें फँसा हुआ प्राणी ही करने योग्य और न करने योग्य सब प्रकारके आचरण कर लेता है । परंतु जहाँ निर्वासना आ जाती है वहाँ चरित्रवल अपने-आप सुरक्षित रहता है । विवेक-शील मनुष्यको किसी प्रकारका मय या प्रलोमन अपने कर्तव्यसे नहीं डिगा सकता । अतः साधकको चाहिये कि किनाईसे घवराये नहीं, भयभीत न हो, किंतु विवेकवल्से काम ले और धैर्यपूर्वक फर्तव्यका पालन करे ।

संसार मुख और दुःखसे मिला हुआ है। न तो कोई पूर्ण मुखी है न पूर्ण दुखी ही है; क्योंिक जो सन्तमुच पूर्ण दुखी हो जाता है उसके दुःखको दुःखहारी भगवान् खा जाते हैं और पूर्ण मुखी वह है जो संसारसे अतीत है। संसारको अनित्य कहनेवाले मनुष्य भी प्राप्तिकालमें मुखका उपभोग करते रहते हैं और दुःखकी प्राप्तिमें मुखके पीछे दौड़ते हैं। उन मुखलोलुप मनुष्योंको मुख-दुःखकी वास्तिकताका अनुभव नहीं होता। अतः साधकको चाहिये कि जिसको वह अनित्य समझता है उससे विमुख होकर नित्यके सम्मुख हो जाय एवं प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे।

जब मनुष्य सचमुच संसारसे निराश हो जाता है, उसे संसार-से किसी प्रकारके सुखकी आशा नहीं रहती, तव उसका संसारसे - वैराग्य हो जाता है । सुखकी टाठसामें फँसे हुए प्राणीके जीवनमें वैराग्यका उदय नहीं होता । वतः साधकको अपने मनमें ऐसी भावता करनी चाहिये कि 'हे सुख! अब मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं दौड़्ँगा । तुमने मेरी बहुत दुर्दशा की है । अब मैं तुम्हारी आशा नहीं करूँगा ।

जबतक मनुष्य संसारसे कुछ लेना चाहता है, उसका दास वना रहता है, तबतक उसके दुःख नहीं मिट सकते। करोड़पति और वड़े-से-वड़ा सम्राट् हो जानेपर भी दुःखोंका अन्त नहीं होता। अतः साधकको चाहिये कि संसारकी चाहको मिटाकर चरित्रबळ, विवेकतछ और विश्वासवळको दद करे। चरित्र, विवेक और विश्वास-का वळ दुःखको मिटा देता है।

भारी-से-भारी कठिनाई सहनं करके चिरत्रको गुद्ध रखनेसे चिरत्रकल बदता है। चिरत्रकलमें ही तपका निवास है। इससे उत्तरोत्तर सहनशक्ति बढ़ती है। विवेक्तकलसे त्यागकी शिक्त वढ़ती है और विश्वाससे समर्पण-भावका उदय होता है। साधकमें ये अवश्य हों। इन तीनोंका होना ही जीवन है। इनके बदलेमें सब प्रकारके सुखोंका त्याग किया जा सकता है। संसारकी वड़ी-से-बड़ी कोई भी बस्तु या कोई भी अधिशार ऐसा नहीं है जो इनके बदलेमें नहीं दिया जा सकता हो। अधिक क्या, शरीरतकको देकर भी इनका पालन करना चाहिये।

चरित्रबलसे विवेकत्रबलका महत्त्व अधिक है। विवेकत्रबलसे भी विश्वासबलका महत्त्व अधिक है; क्योंकि बिना विश्वासके विवेक विकल्परहित नहीं हो पाता और चिरित्रमें दृढ़ता नहीं आती । **४** विक्षास दोनोंको सुरक्षित रखता है ।

साधकको चाहिये कि मनकी कामनापूर्तिके छिये विश्वास, विवेक और चिरित्रबळका प्रयोग न करे। इनकी अमूल्य शक्तिका अनित्य वस्तुओंके छिये व्यय न करे। ईमानदारी और परिश्रमको कभी न छोड़े। सांसारिक वस्तु और व्यक्तियोंका संयोग और वियोग तो होता ही रहेगा। उसका कोई महत्त्व नहीं है।

संसारकी चाह रहते हुए चित्त शुद्ध नहीं होता जीर विना चित्तकी निर्मछताके दुःख नहीं मिट सकता । अतः धुखभोगकी इच्छाका रपाग अनिवार्थ है । परंतु साधारण मनुष्योंको इसका त्याम् मृरयुके तुस्य प्रतीत होता है ।

धर्मके विश्वाससे ही चिरित्रवल सुरक्षित रहता है, उसके विना वह नहीं रह सकता। संसारको असल्पितको समझ लेनेपर विवेक-बल्जी प्राप्ति होती है, किंतु धर्म और विवेक भी ईश्वरविश्वाससे ही पुष्ट होते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। हरेक परिस्थितिमें ईश्वर-विश्वास ही काम करता है। उसीके बल्पर मनुष्य अपने लक्ष्यतक पहुँच सकता है।

सांसारिक व्यक्तियोंका विश्वास वड़ा भयानक सिद्ध हुआ है । इनपर विश्वास करके मनुष्य वहुत घोखेंमें आ जाता है । अधिक क्या, सावकको तो अपने शरीर, मन और बुद्धिपर भी विश्वास नहीं करना चाहिये । विश्वासके योग्य तो एकमात्र ईश्वर ही है । व्यक्तियोंपर विश्वास न करनेका यह मतल्य नहीं है कि साधक उनके दोषोंको देखे या उनको बुरा समझे, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिये। किसीको भी बुरा नहीं समझना चाहिये, परंतु किसी कर्तव्यके लिये उनपर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

जबतक मनुष्य संसारपर विश्वास करता है, उसकी अपना मानता रहता है, तवतक वह खतरेसे खाछी नहीं है। संसारकी सब चीजें घोखा देती हैं। शरीर, बुद्धि, धन और कुटुम्बी बादि जो कुछ मिला है, वह अवश्य छूट जायगा। अतः कामनाधूर्तिके लिये ईश्वरविश्वासका उपयोग करना मूल है।

ईश्वरविश्वास तो साधकका जीवन होना चाहिये। उसके बिना और कोई भी अपना नहीं है। और किसीसे साधकका काम नहीं चलेगा। ईश्वरिवश्वासपूर्वक भोग-वासनाके त्यागसे ही दुःख दूर होता है। अत: भगवान्पर निर्भर होकर साधकको चरित्रबळकी रक्षाके लिये बड़े-से-बड़े दु:खको उत्साहपूर्वक सहन कर लेना चाहिये।

प्राप्त वस्तुओं में आसित और अप्राप्तका चिन्तन—यही सुखकी लोलपता और दिखिता अर्थात् अभाव है। इसके रहते हुए दुःख नहीं मिट सकता। दुःख मिटानेके लिये निर्लोमी, निर्मोही और अभिमानरिहत होना आवश्यक है, जो ईश्वरपर निर्भर होनेसे ही सहज है।

दु:ख मनुष्यको दु:खहारीसे मिळानेके ळिये आता है। अतः वह जवतक दु:खहारीसे मिळा नहीं देता, तबतक जाता नहीं। सुख- की छोलुपताका नाम दुःख नहीं है। यह तो होते और मिटते रहनेवाळा है। अस्छी दुःख तो भगवान्की कृपाका फल है, जो उनसे मिलाकर ही छोड़ता है।

साधकको कामनापूर्तिकी आशा छोड़कर ईश्वरपर निर्भर होना चाहिये । कामनाका नाश करनेके लिये ईश्वरका खूब भजन करना चाहिये । ईश्वर-विश्वासके बिना विवेकबळ और चरित्र-बळ कुळ नहीं टिक सकता । जतः साधकको दृढ़ निश्चय रखना चाहिये कि ईश्वर मुझे जिस स्थितिमें रक्खेगा, उसीमें मैं प्रसन्न रहूँगा । उसकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है ।

सुखका सदुपयोग करनेवालेको कभी दुःख नहीं मिलता। सुखका सदुपयोग करनेवालेको आनन्द अबस्य मिल जाता है। कामना-की निवृत्तिसे जिज्ञासाकी पूर्ति होती है। भगवान्की आज्ञा ही कर्म है।

ईश्वरमक्तके समने पहाड्के समान कार्य आवे तो भी उसे वोझा माळ्म नहीं होता । जिसका काम है वह जाने, भक्त तो मगवान्का सिपाही है । आज्ञाका पालन करना यही एकमात्र उसका उद्देश्य है । शक्ति और सामग्री तो सब उसकी है । फिर भक्तको वोझा क्यों माळ्म दे । मोगोंकी दासतासे रहितं होना ही वैराग्यका खरूप है । साधकको चाहिये कि सुख-दु:खके सदुपयोगको न भूले । मन-में किसी प्रकारको चिन्ता, विळाप और भय न रहे । मन विश्वाससे मरा हो, हर्य प्रीतिसे भरा हो, बुद्धिमें भगवान्की महिमा भरपूर हो ।

## (24)

प्रत्य-मोद और प्रेममें क्या भेड़ है ?

उत्तर—गोहका सम्बन्ध शरिरसे होता है, प्रेमका सम्बन्ध भारत और परमारनाचे होना है। मोडसे तो मनुष्य विधोगकालमें दृश्ये होता है, किंतु प्रेम विधोगकालमें अविक चमकता है। मोड कींग्रानेवाला है, प्रेम सब प्रकारके बन्धनोंसे छुड़ाने-बाला है।

प्रश्न-अपनी योग्यताको समझकर साधक अपने साधनका निर्माण केसे वारे !

उत्तर-विवेकशित, क्रियाशित और भावशिति— इन्होंके आधारपर योग्यताका पता लगता है। योग्यतामें भेद होता है। इिमें अधिक भेद नहीं होता। सभी साधक चाहते हैं कि जो सबसे अन्छी चीज हो, वही हमें मिले। सबसे अन्छी चीज एक ही होती है। उसमें प्रकार भेद हो सकते हैं; परंतु वस्तु-भेद नहीं होता। योगी उसीको 'योग' कहता है, विश्वासी उसीको 'ईश्वर' कहता है; विवेकी उसीको 'वोध' कहता है। योग्यता और रुचिके अनुसार हो साधनका निर्माण होता है।

साधकको चाहिये कि अपनी योग्यता और रुचिका ठीक-ठीक अन्ययन करे । उसमें अपनेको घोखा न दे अर्थात् दूसरोंकी . ओर देखकर योग्यता और रुचिसे विरुद्ध साधनका ठाठच न करे ।

रुचि साधकमें खाभाविक होती है, वह किसी दूसरेसे प्राप्त नहीं होती । समझ दूसरेसे प्राप्त हो सकती है और होती है। अतः साधकको अपने स्वभावका अध्ययन करना चाहिये । दो व्यक्तियोंका स्वभाव भी सर्वथा एक-सा नहीं होता ।

इसिन्नियं योग्यता और खमावके भेदसे साधनमें भेद होगा; परंतु सफलतामें सबकी एकता हो जायगी। उपायमें भिन्नता और फल्में एकता इसीका नाम 'सावन' है।

सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति कर्मके फड़खरूप होती है। इसलिये कर्मके फड़में एकता नहीं होती। अपनी योग्यताके अनुसार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल मिलता है; परंतु सबसे श्रेष्ठ वस्तुके लिये अर्थात् भगवत्प्राप्तिके लिये जो साधन किया जाता है उसके फलमें भेद नहीं होता।

साधकको विचार करना चाहिये कि क्या मैंने अपनी प्राप्त शक्तिका सदुपयोग कर छिया है या कमी रक्खी है ? विचार करनेपर माछ्म होगा कि कमी रक्खी है । मैंने अपनेको पूरा नहीं छगाया है ।

हरेक मनुष्य अपने मनमें भरी हुई बातोंको पूरे-पूरे ढंगसे बाहर नहीं निकालता, किंतु ऊपरसे कुळ-न कुळ भरता रहता हैं;

अतः साथकको चाहिये कि अपने मनको टटोले, उसमें क्या-क्या भग हैं, उसे भर्लाभाँति देखे और सोचे कि मुझमें कौन-सी ऐसी असमर्थना है, जिसने मुझे अपने लक्ष्यतक नहीं पहुँचने दिया। अपस्य ही मुझे किसी ऐसे सुखमें रस आता है, जिसने मुझे फँसा रक्ष्या हैं। इस प्रकार सोचकर उस रुकाबटको विवेक-बलसे अथवा विश्वास-बणसे दूर करें, तमी वह साधनमें अप्रसर हो सकता है। आक्षर्य तो उस बातका है, कि साधकको जो कुछ करना चाहिये उने करता भी नहीं और न करनेके दु:खसे दुखी भी नहीं होता। या जितना समय और पन लनावश्यक कामोंमें लगाता है, उनमा अपने उद्यक्ती पूर्तिके लिये नहीं उपाता। यदि साधक अपने मनकी वास्तविकताको विवेकके प्रकाशमें खोलकर रखे तो उसे माद्य होगा कि मेरे मनमें बहुत-से ऐसे संकल्प भरे हैं जिनको में न तो पूरा करता हूँ और न मिराता ही हूँ। यही कारण है कि मेरा मन संकल्पोंके जालमें कसा रहता है और शुद्ध नहीं हो पाता। चित्त शुद्ध न होनेके कारण ही मुझे अपने उद्ध्यकी प्राप्तिमें विख्यत हो रहा है।

मनुष्य अपने मनके असड़ी फोटोको छिपाता चला जाता है सीर वह जो जानता है उसके विपरीत आचरण करता है। साधारण मनुष्योंमें और संतमें यही अन्तर होता है कि संत तो जैसा जानता है वैसा मानता है और जैसा मानता है वैसा करता है, परंनु साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं करते। अतः साधकको संतोंका अनुकरण करना चाहिये।

मनुष्यकी स्थिति सदैव एक-सी नहीं रहती, वदलती रहती है। अतः साथककी सोचना चाहिये कि जब मैं वर्तमान स्थितिसे अलग हो जाऊँगा, तब कहाँ और कैसे रहूँगा दिसका विवेकपूर्वक अध्ययन करनेसे साधक प्राप्त स्थितिसे ऊपर उठनेके लिये अपसर हो सकता है। भोगोंकी रुचि हमेशा वदल्ती रहती है । एक रुचिकी पूर्ति होते ही दूसरी पैदा हो जाती है । इस प्रकार रुचिकी उत्पत्ति और पूर्तिके जाल्में प्राणी फँसा रहता है । जिसको वह वुरी वात समझता है उसे भी करता रहता है, परंतु रुचिकी पूर्तिके रससे मोहित रहनेके कारण उसके करनेका दुःख नहीं होता और जो सबसे अच्छी चीज है उसे न पानेका भी दुःख नहीं होता । इसीलिये साधक अपने लक्ष्यकी ओर नहीं बढ़ पाता । यदि उसके जीवनमें वास्तांवक दुःखका उदय हो जाय तो उसे बहुत शीघ्र लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकती है ।

जिस चिन्तनको मतुष्य विचारके द्वारा व्यर्थ समझता है जिसमें मनको नहीं लगाना चाहता, उसमें तो उसका मन लगा रहता है और निसमें लगाना चाहता है उसमें नहीं लगता, तथापि यह दुखी नहीं होता। इसका एकमात्र कारण यही है कि अपने लक्ष्यके महत्त्वको न जाननेके कारण उसकी आवश्यकताका उसे ज्ञान नहीं है। इसल्पि उसकी तीव्र लालसा नहीं है।

अतः साधकको चाहिये कि भगवान्की महिमाको समझे और उसपर पूरा विश्वास करे एवं अपनी छाछसाको सजीव बनावे तथा जवतक वह पूरी न हो जाय तब्तक चैनसे न रहे।

सांसारिक मुख आनेपर उपभोगमें जडता आती है । मुखमोगमें छने रहनेत्राले मनुष्यक्ती विवेकराक्ति सो जाती है । अतः साधकको कभी मुखमोगमें नहीं रमना चाहिये । मनुष्यके मनकी सब बातें भगवान् पूरी नहीं होने देते। इसमें भी उनकी कृषा भरी हुई है। यदि उसके मनकी सब बातें पूरी होने लगें तो ऐसी भयानक स्थिति पैदा हो जाय जिसकी कराना भी नहीं की जा सकती। इसपर एक कहानी है—

एक गृहस्थमें तीन व्यक्ति थे। एक विता, दूसरी उसकी पर्का, तीसरा उसका उड़का । ने तीनों बड़े दुखी थे । उनके अभावंकी पूर्ति नहीं होती थीं । शिव और पार्वती उधरसे निकले तो पार्वतीने कडा-- 'इनको ऐस्पर्य प्रदान करके सुखी बना दीजिये । तत्र शिवजीने कहा— ये लोग सुखी होना नहीं चाहते ।' परंतु यह बात पार्वतीकी समझमें नहीं आयी । तब शिवजीने पहले खीसे कहा, 'तुम जो चाहो अच्छे-से-अच्छा वर माँग हो । उसने कहा, 'मैं चौदह वर्षकी बड़ी सुन्दर रूपवती और तन्द्ररुस्त हो जाऊँ ।' शियजीने कहा, 'ठीक है।' वह वैसी ही हो गयी । फिर उसके पतिसे कहा कि 'तुम भी वर माँग छो ।' तव पतिने सोचा कि 'यह स्त्री तो मुझ वृढ़ेको छोड़कर दूसरा पति करना चाहती है। अतः उसने वर माँगा कि 'यह सकरी हो जाय। तव वह सूकरी हो गयी। उसके बाद लड़केको वर माँगने-के लिये कहा । उसने माँगा-'हमलोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जायँ। तब वैसे ही हो गये। शिवजीने पार्वतीसे कहा, 'तमाशा देख छिया ? ये लोग कहाँ सुखी होना चाहते हैं ?

अत: यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यको अपने वास्तविक सुख-दु:खका ज्ञान नहीं है । वह अपने मनकी वात पूरी होनेको सुख और पूरी न होनेको दुःख मानता है। जब मनुष्य सचमुच दुखी हो जाता है, तब उस समय उसकी किसी प्रकारके सुखमोगमें प्रवृत्ति नहीं होती और मोगवासनाका अन्त हो जाता है। संसारसे अरुचि हो जाती हैं। तब वह दुःख मनुष्यको प्रमुसे मिछा देता है; क्योंकि सुखमोगकी रुचि और प्रवृत्तिसे ही मनुष्य भगवान्से विमुख होता है और भोगवासनाकी निवृत्तिसे भगवान्के सम्मुख और संसारसे विमुख होता है।

जिसको छोग जीवन कहते हैं यह जीवन नहीं है । यह तो मृत्युका ही दूसरा नाम है । एक अवस्थाकी मृत्युको ही दूसरी अवस्थाका जन्म कहते हैं । जैसे वीजकी मृत्यु और पौधेकी उत्पत्ति, वाल्यावस्थाकी मृत्यु और कुमार एवं यौवनावस्थाकी क्रमसे उत्पत्ति । इनमें कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है । हरेक क्षणमें परिवर्तन होता है । परिवर्तनका ही नाम मृत्यु है । अतः यह जीवन नहीं है । असछी जीवन तो वह है जिसमें मरनेका उर नहीं है, परंतु छोग इस परिवर्तनशीछ अवस्थाको हो जीवन मानने छगे हैं । एवं श्रिर-इन्द्रियोंके साथ विषयोंके सम्बन्धको ही उन्होंने सुख मान रक्खा है । वास्तवमें शरीर तो एक हाइ-मांस और मल-मृत्रकी थैछी है । इसकी चाहने आत्माकी चाहको अर्थात् अमर जीवनकी चाहको उक रक्खा है । मोगकी चाहने मनुष्यको ईश्वरसे विमुख कर रक्खा है ।

साधकको चाहिये कि इन्द्रियों और विपयोंके सम्बन्धसे होने-वाले सुख-भोगकी चाहको मिटाकर भगवान्के सम्मुख हो जाय। तिचार करनेपर माछ्म होगा कि सब चीजोंके रहते हुए भी अभावका अनुभव होता है। इच्छाओंकी पूर्ति नहीं होती। संयोग-का अन्त होकर वियोग अवस्य आयेगा। सभी वस्तुएँ अनित्य हैं, उनका गंयोग कैसे रह सकता है ?

जिसके मनमें शरीर रखनेकी रुचि है, जो शरीरको ही अपना स्वरूप गानता है, वह ईश्वरको प्राप्त नहीं कर सकता। जो वियोगको अपनाता है, उसे योग और वैराग्यकी प्राप्ति होती है; क्योंकि संसारका चिन्तन टूटनेसे ही योग सिद्ध होता है। अतः साधकको चाहिये कि जो चीज उसे छोड़ती है, उसे पकड़े नहीं।

प्राप्त कर्तव्यको भगवान्के नाते ठीक-ठीक पूरा कर देनेसे जीवनमें सुन्दरता आती है। सेवासे संसारमें सुन्दरता आती है। अतः सायकको चाहिये कि जो काम वह कर सकता हो उससे अपनेको वचाये नहीं। जो संकल्प पूरा करने योग्य हो उसे पूरा कर दे। जो पूरा करने योग्य न हो उसे मिटा दे।

जीवनमें दोष होना आश्चर्य नहीं है । यह तो मानवका स्त्रमात्र है; परंतु निर्दोषताकी मौंग ही उसका पुरुषार्थ है। यदि साधकके हर्यमें दोष-उत्पत्तिका गहरा दुःख हो तो दोष अवश्य मिट जायगा। गहरे दुःखसे योगीको योग, विवेकीको मोगोंसे वैराग्य प्राप्त होकर प्रमु-मिलनका मार्ग मिलेगा।

( १९ )

प्राणीका शरीरसे सम्बन्ध होनेके कारण जगत्से सम्बन्ध हुआ है। संसारका काम जैसे करना चाहिये, ठीक ढंगसे उसे पूरा कर देनेसे करनेकी वासना मिटती जाती है और न करनेकी स्थिति प्राप्तें हो जाती है। अर्थात् साधकको सफलता मिल जाती हैं।

हरेक कार्यमें मनुष्य दूसरोंकी गयती वताकर अपनेको निर्दोप सावित करना चाहता है। इससे उसका सुधार नहीं होता और आपसमें विवाद देदा होता है। अतः साधकको चाहिये कि अपनी गळतीका अनुषय करे। ऐसा करनेपर ही उसका सुधार होता है।

भीतर दीनता रहते हुए भी मनुष्य ऊपरसे बनावट करके अपनेको अच्छा दिखाना चाहता है और अच्छाईका अभिमान करता है । वास्तवमें दीनता और अभिमान दोनों ही साधनमें विष्न हैं। अतः साधकको चाहिये कि दीनता और अभिमान दोनोंकों मिटा दे।

यश्न-दीनता और अभिमान कैसे मिटे ?

उत्तर—अपने प्रमुके सम्मुख दीन होना, वह दीनता नहीं है जिसको मिटाना है। मिटाना तो उस दीनताको है, जिससे मनुष्य संसारकी दिष्टमें दीन हो रहा है। अपनेसे अधिक दुखियोंको देखनेपर दीनताका दुःख और अधिक सुखियोंको देखनेपर अभिमान मिटता है, परंतु यह असली उपाय नहीं है। अपने प्रमुके सम्बन्धसे जो दीनता और अभिमानको मिटाया जाता है, वही दीनता और अभिमानको सर्वया मिटा देना है। माव यह है कि अपनेको मगवान्का समझनेके बाद दीनता नहीं आती और सब्दे भगवान्का समझनेके बाद किसी वस्तु, परिस्थिति और शक्ति आदि-का अभिमान नहीं रहता। जो प्राणी वास्तवमें सम्मानके योग्य न

्रह्मोनेपर भी सम्मान चाहता है, वह मानकी दासतामें फँस जाता है, उन्नति नहीं कर पाता ।

प्रश्न-सबसे अच्छी पुस्तक कौन-सी है !

उत्तर—जनतक मनुष्य अपनी वर्तमान दशाका अध्ययन नहीं कर लेता, तनतक प्रन्यके अध्ययनसे लाभ नहीं उठा सकता । जो अग्नी दशाका अध्ययन करता है, उसको प्रन्यसे उस बातका समर्थन मिछता है और संदेह दूर होकर दढ़ता आ जाती है । जिस प्रन्यकी मूल भापाको मनुष्य समझ सकता हो, वह उसके लिये ठीक है । यदि मूल समझमें न आये तो जिस आचार्यपर उसका विश्वास हो, उसका बताया हुआ अर्थ मानना ठीक है; क्योंकि पापान्तर करनेवालोंके भावका अर्थमें मिश्रण हुए विना नहीं रहता । सभी आचार्य जो बात करनेके लिये कहेंगे, उसमें विशेष अन्तर नहीं होगा; किंतु मान्यतामें अन्तर होगा । अतः जिसपर विश्वास हो उसकी मान्यताका अनुसरण करना चाहिये।

विचार करनेपर माछ्म होता है कि ऐसी कोई बात प्रन्य या उपदेशक साधकको नहीं बता सकता जो वह खयं नहीं जानता है। अतः साधकको सबसे पहले बिना किसी पक्षपातके अपने जीवनका अध्ययन करना चाहिये। 'खा' का अध्ययन अर्थात् अपनी वस्तुस्थितिके अध्ययनका नाम ही खाध्याय है। जो काम मनुष्य दूसरोंसे अपने लिये नहीं चाहता, वह उसको दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिये। जैसे कठोर वाक्य हम दूसरोंसे सुनना नहीं चाहते तो किसोसे कठोर वचन वोलना भी नहीं चाहिये। हम सम्मान

चाहते हैं, अपमान नहीं चाहते तो दूसरोंको सम्मान देना चाहिये, उनका अपमान नहीं करना चाहिये। जो अपना बुरा नहीं चाहता उसे दूसरे किसीका बुरा नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार इरेक आचरणकी शिक्षा अपने जीवनके अध्ययनसे मिल सकती है।

इस प्रकार जब सायक अपने जीवनका ठीक-ठीक अध्ययन करके अपने आचारको ठीक कर छेता है, तब उसका जीवन धुन्दर वन जाता है। जो किसीका बुरा नहीं चाहता उसका बुरा नहीं होता है। जो वलका दुरुपयोग नहीं करता, उसका वल घटता नहीं। अत: साधकको चाहिये कि किसीका बुरा न चाहे और पराया वस्तु छेनेकी इच्छा न करे।

केवल प्रत्योंके पढ़नेसे और उपदेश धुननेसे मनुष्य चुद्धि- द्वारा तो वहुत जान लेता है, परंतु उसके अनुसार अपना जीवन नहीं वना पाता । उसके मिस्तिष्कमें और हृद्यमें वड़ी दूरी हो जाती है। इस कारण उसके लिये आगे वढ़नेकी बात तो दूर रही, अपने स्थानपर डटे रहना भी मुक्तिल हो जाता है। जैसे किसी-का दाहिना पैर तो बहुत आगे निकल जाय और बाँचा बहुत दूर रह जाय तो बहु न आगे चल सकता है और न खड़ा ही रह सकता है, वही हाल उसका होता है। अतः साधकको चाहिये कि चुद्धि और हृद्यकी दूरीको हृदाकर दोनोंकी एकता करे अर्थात् अपनी जानकारीके अनुसार जीवन बनाता रहे और उसके बाद आगे-की बात जाननेकी कोशिश करे।

विद्या और शिक्षामें वड़ा अन्तर होता है। पण्डित जिस वातको पढ़ाईके द्वारा सीखता है, संत उसको अनुभवसे जानता है। सीखी . हुई बात स्मृतिके रूपमें होती है। जानी हुई बात जीवन बन जाती है। चित्त शुद्ध होनेपर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ठीक ज्ञान है। केवड़ शिक्षाद्वारा प्राप्त जानकारी ज्ञान नहीं है। उससे तो अभिमान बढ़ता है, जो कि साधनामें विध्न है।

जब इन्द्रियोंका ज्ञान बुद्धिमें विञीन हो जाता है, तब चित्त शुद्ध होता है और जब बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंमें विलीन हो जाता है अर्थात् जब मनुष्य अपनी जानकारीका अनादर करके इन्द्रियोंके ज्ञानको ही ज्ञान मान लेता है और इन्द्रियोंके भोगोंमें ही रचा-पचा रहता है, तब चित्त अशुद्ध हो जाता है । इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव बुद्धिपर पड़ता रहनेसे बुद्धि विषम रहती है, उसमें समता नहीं आती । प्रमुका प्रेम तो बुद्धिके ज्ञानसे भी परेकी बात है। जब बुद्धिके ज्ञानमें अहं गल जाता है, तब साधकको आगेका मार्ग मिल जाता है । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोंके ज्ञानपर विजय प्राप्त करके बुद्धिको सम बनाये और उसमें अहंको गना दे।

भाषाकी जानकारीमें और वास्तिविक ज्ञानमें बड़ा अन्तर है। भाषाके ज्ञानसे जो शिक्षा मिलती है, उससे जीवनकी शिक्षाका महत्त्व अधिक है। भाषाक्री शिक्षा न होनेपर भी जीवन शिक्षित बन सकता है। जिसके जीवनमें सदाचार आ गया है, वही सदाचारका सचा शिक्षक है। जिसको केवल पुस्तकोंका ज्ञान है वह आचारकी शिक्षा नहीं दे सकता।

इसी प्रकार आनन्द और सुखमें भी बड़ा अन्तर है। सुखसे आसक्ति बढ़ती है और वह दु:खके रूपमें बदलता है। आनन्द सदा एकरस और अखण्ड होता है । उसका कभी अभाव नहीं होता ।

इन्द्रियोंके ज्ञानकी आसिक्तिसे वास्तिविक ज्ञान ढका रहता है । अतः साधकको चाहिये कि वुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोंके ज्ञानको दश-कर चित्तको शुद्ध करे ।

शिक्षासे जीवनमें सुन्दरता भाती है; परंतु उससे अविद्या-का नाश नहीं होता । अविद्याका नाश तो विद्यासे ही होगा अर्यात् यथार्थ ज्ञानसे ही होगा । जो साधक सबसे अलग होकर अर्थात् सबका आश्रय त्यागकर मौन हो जाता है, उसको वह विद्या प्राप्त होती है जिससे अविद्या दूर होती है । जो 'है' (परमात्मा ) उसका वोध और जो नहीं है (प्रकृति ) उसकी निवृत्ति—इसीका नाम विद्या है ।

भीतर और बाहर सब ओरसे मीन होनेका नाम मीन है। अर्थात् मन, बुद्धि और अहं—इन सबके मीनको यहाँ मीन कहा गया है। अहंकृतिका नाश और अहंकी स्फूर्तिका मीन होनेपर जो जीवन वनता है, बही अमर जीवन है।

श्रम, संयम, सदाचार और सेवा—ये चारों जीवनको सुन्दर वनानेवाली शिक्षाके अङ्ग हैं एवं त्याग और प्रेम विद्याके अङ्ग हैं।

छोटी-छोटी वार्तोमें गड़ती करनेसे मनुष्यकी आदत विगड़ जाती है, वह अपने जीवनको सुन्दर नहीं वना पाता । साधकको चाहिये कि साधनमें शिघलता न आने दे। अल्स्यका-आदर और संयमका त्याग करनेसे साधनमें शिघलता आती है। गुणसे तो मनुष्यका विकास होता है और गुणोंके अभिमानसे पतन होता है।

े विद्याके फलका वर्णन नहीं किया जा सकता। त्याग और अमसे संसारका कल्याण होता रहता है। जो सन्ना त्यागी होता है, जिसमें त्यागका अभिमान नहीं होता, उसीसे त्यागकी शिक्षा मिलती है।

## ( २० )

प्रश्न—त्रजमें लोग कहते हैं—पुरुष तो एक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य सब स्त्री हैं, इसका क्या मान है ?

उत्तर—जो खयं सब प्रकारसे पूर्ण हो और दूसरेको पूर्ण बनानेमें समर्थ हो—वह पुरुष है, एवं जिसको पुरुषकी आवश्यकता है, ठाठसा है—वह खो है। इस अर्थके अनुसार ईस्वर तो पुरुष और जीव खी—यह परिभाषा होती है। यह बात मीराँजीने जीवगोखामीसे कहीं थी। जब मीराँजी श्रीवृन्दावन गयी थीं, तब जीवगोखामीजीसे मिळनेके छिये उन्होंने संदेश मेजा। गोखामीजी-ने उत्तर कहळाया कि मैं खियोंसे बातचीत नहीं करता। इसके उत्तरमें मीराँजीने कहळाया कि मैंने तो सुना था कि पुरुष एक श्रीकृष्ण ही हैं; फिर इस ब्रजमें आप दूसरे पुरुष कहाँसे आ गये? यह उत्तर सुनते ही उन्होंने मीराँजीसे बातचीत करना खीकार कर छिया। प्रस्त-कान्ताभाव किसको कहते हैं ?

उत्तर—भगवान्को अपना प्रियतम और अपनेको उनकी प्रिया नानकर जिस साधनका आरम्म होता है, उसे कान्ताभाव कहते हैं। इसीको माधुर्यभाव भी कहते हैं। इस माध्रमें दास्यभाव, सख्यभाव और वात्सल्यभाव आदि सभी भावोंका समावेश है। इस कारण यह सबसे ऊँचा कहा जाता है। प्रेमकी अवस्थाका नाम भाव है। वास्तवमें कोई भाव छोटा-बड़ा नहीं होता। अपने-अपने अधिकारके अनुसार सभी ठीक हैं। श्ली जब पतिकी सेवा करती है, तब दासी होती है; मोजन कराती है, तब माताका काम करती है, पतिको सछाह देती है तब सखी होती है और जब प्रेम करती है, तब कान्ता होती है। जैसे-जैसे संकोच कम होता जाता है, वैसे-धैसे भावका परिवर्तन होता जाता है। कारता-भावमें संकोचका सर्वया अभाव है। अतः प्रेमी और प्रेमास्पदमें अभिन्नता हो जाती है।

प्रश्न-साधनमें तत्वरता कैसे हो ?

उत्तर—तत्परता ही तो साधन है। असलमें तो साधक कहना ही उसे चाहिये, जिसमें पूर्ण तःपरता हो; परंतु कोई साधक वननेकों तैयार हो तब न तत्परताका प्रश्न उठे। एहले कोई अपने-को साधक माने और साधन करनेका इच्छुक होने।

जबतक मनुष्य साध्यसे अपनी दूरी समझता है, उसे यह विद्वास नहीं होता कि साध्य मेरी ही जातिका है, वह मुझे वर्तमानमें ही मिछ सकता है, वह मुझसे भी अधम साधकसे मिछा है और मिलता है, तबतक साधनमें प्रवृत्ति और तत्परता नहीं होती। वह समझता है कि साधन करते-करते किसी-न-किसी जन्ममें साध्य मिलता होगा। इस कारण प्राप्त सुख-मोगकी चाहका त्याग नहीं करता, इसलिये उसकी साधनमें तत्परता नहीं होती।

यदि साधकको यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि मेरा साध्य सुझे वर्तमानमें, अभी, इसी समय प्राप्त हो सकता है और मैं जो कुछ साधन कर सकता हूँ उसीसे मिल सकता है तो उसकी साधनमें तत्परता हो सकती है। जितना विश्वास दृढ़ होता है, उतनी ही तत्परता अधिक होती है।

योग्यता और रुचिके अनुसार ठीक-ठीक साधनका निर्माण होनेसे साधनमें साधककी तत्परता होती है । अपने विवेकका आदर करके या सत्पुरुषोंसे परामर्श करके जब कोई साधनका निर्माण करनेकी ही चेष्टा न करे, तब तत्परता कैसे हो । जो साधन भारक्त्प माळ्म होता है, जिसमें रुचि और उत्साह नहीं है, वह वास्तवमें साधन ही नहीं है ।

प्राणी पहलेसे ही ऐसी घारण कर लेता है कि क्या वर्तमानमें और मेरे-जैसे साघारण प्राणीको भगवान् मिल सकते हैं ! अर्थात् यह मानो सम्भव ही नहीं है । पहले तो वह प्रत्यक्ष उदाहरण देखना चाहता है । यदि कोई उदाहरण मिल जाय तो भाग्यपर छोड़ देता है कि 'मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, ये बड़े भाग्यवान् हैं, इनपर भगवान्की कृया है । इनमें असुक योग्यता है, असुक सुविधा प्राप्त है, सुझमें तो कुछ भी नहीं, मुझे कैसे मिल

सकते हैं ?' इस प्रकार जो अप्राप्त योग्यताकी जरूरत मानकर / खयं निराश<sub>ा</sub>हो जाता है, उसकी साधनमें रुचि और तत्परता नहीं होती।

जो साधक यह समझता है कि मेरी जैसी योग्यता है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ उसीका ठीक-ठीक उपयोग करनेमें मगवान् मिछंगे । जो साधनको ही पहटा काम समझता है, जिसको शरीरका विश्वास नहीं है, जो यह समझता है कि जीवनका क्या मरोसा, न जाने कब और किस कारणसे अचानक शरीरका नाश हो जाय; अतः मुझे तो अभी—वर्तमानमें ही अपने साध्यकी प्राप्ति कर लेनी है, उसकी साधनमें रुचि और तत्परता हो जाती है। उसे साधनमें परिश्रम माछ्म नहीं होता। साधन ही उसका जीवन वन जाता है।

प्राप्त विवेकको शरीर और संसारकी असल्यित जाननेके लिये लगाया जाय तो सावक इस बातको समझ सकता है कि शरीर और संसार मेरा नहीं है, इसका और मेरा सम्बन्ध माना हुआ हैं। वास्तविक नहीं है, यह अवश्य ट्टनेवाला है। इसमें सुख नहीं है। इस प्रकार जान लेनेपर साधक संसारसे विमुख हो जाता है। तब साधनमें रुचि और तत्परता होती है।

परंतु आजकल तो कोई साधक वननेको ही राजी नहीं है। यहाँ जो लोग आते हैं सचमुच सत्सङ्ग करनेके लिये कौन आता है। किसीके मनमें कोई वात पूछनेकी नहीं आती। सचमुच सत्सङ्ग होता, सभी लोग अपने-अपने साधनमें आनेवाली अङ्चनोंका समाधान करना चाहते तो इतने प्रश्न उठते कि उनका उत्तर देनेके लिये समय ही नहीं मिलता; किंतु वैसा कहाँ होता है ?

आजकल अपनेको सायक माननेत्राला तो दूसरोंकी ओर देखता रहता है। अन्य सायक ओर वक्ताओंकी आछोचना करता है, अपने दोषोंका निरीक्षण करके उनको मिटानेकी ओर उसका लक्ष्य भी नहीं जाता। इसिडिये साधनमें तत्परता नहीं होती।

सन्चे साधकको चाहिये कि अपने दोषोंको खोज-खोजकर निकाले। दूसरेके दोषोंको देखनेमें और उनकी आजेचनामें अपने अमूल्य समयको नष्ट न करे। जो काम करनेके लिये मिले उसे छोटा न समझे, उत्साहपूर्वक पूरी शक्ति लगाकर भगवान्के नाते उसको ठीक-ठीक करे। मनमें यह मात्र रक्खे कि मैं साधक हूँ, साधन कर सकता हूँ और करूँगा।

साधकको ऐसा नहीं मानना चाहिये कि अमुक वस्तु, ज्यिक, अवस्था या परिस्थितिके न मिळनेके कारण साधन नहीं हो सकता है, या उस न्यक्तिने सावनमें विष्न डाळ दिया । उसे तो यही मानना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति सावनमें विष्न नहीं डाळ सकता । भगवान् तो विष्न डाळते नहीं, सब प्रकारसे सहायता करते हैं और अन्य किसीकी सामर्थ्य नहीं है । अतः मेरी दुर्वलता ही विष्न है ।

वास्तवमें तो साधकका विश्वास और प्रेम ही सावनमें रुचि और तत्परता उत्पन्न करता है, साधनके लिये बाह्य सहायता आवश्यक नहीं है। जो सचमुच साधक है, अपनेको साधक मानता है, वह कभी यह नहीं मानता कि मैं दुराचारी, कामी, लोभी, कोधी या मोही हूँ। जो अपनेको दुराचारी, कामी, कोधी, लोभी मानता है वह अपनेको साधक नहीं मान सकता । मनुष्यकी मान्यता प्रति-क्षण वदलती रहती है। मान्यता और प्रवृत्ति दोनोंकी एकता हो और अपनेको मनुष्य ठीक-ठीक साधक मान ले तो उसकी साधनमें तरपरता अवस्य हो जाती है।

जो साधक जिस समय पूजा, नित्यकर्म करता है, उसकी तो साधन मानता है और दूसरे कामोंको साधन नहीं मानता, वह निरन्तर साधन नहीं कर सकता । पूजा करते समय भी उस-का मन दूसरा काम करता रहता है, इस कारण उसका कोई . भी काम ठीक नहीं हो पाता ।

इसिंख्ये साधकको चाहिये कि करनेयोग्य हरेक कामको साधन समझे, छांटे-से-छोटा जो भी काम प्राप्त हो, उसे पूरी योग्यना लगाकर उत्साहपूर्वक जैसे करना चाहिये, ठीक-ठीक करे। उसमें तुच्छ बुद्धि न करे। जो काम मगवान्के नाते उनका काम समझकर उनकी प्रसन्नताके छिये किये जाते हैं वे सभी साधन हैं। अनः उसे समझना चाहिये कि माला फेरना, झाडू लगाना, कमरा साफ करना—ये सभी मेरे प्रियतमके काम हैं। इस भावसे काम करनेवाला साधक हरेक काम करते समय प्रसन्न होता रहता है, उसका हर्य प्रमसे भरा रहता है, रोमाञ्च और अश्रुपात होने लगता है। जब काम पूरा हो जाता है, तब प्रेममें ह्व जाता है, उस समय कोई संकर्य नहीं रहता।

साधककी जैसी जानकारी हो, उसके अनुरूप भाव हो और भावके अनुसार प्रवृत्ति होकर सबकी एकता हो जाय । अर्थात् प्रवृत्तिमें भावकी प्रवछता रहनेके कारण भावकी और बढ़ता रहे, भावसें विवेककी और बढ़ता रहे तो समझना चाहिये कि जीवन साधनकी ओर बढ़ रहा है। यदि जानकारीसे भावकी ओर, भावसे प्रवृत्तिकी ओर गति हो अर्थात् प्रवृत्तिकी प्रधानता रह जाय तो समझना चाहिये कि साधनमें शिथिटता है।

आजकल तो यह देखा जाता है कि जब किसीको कोई काम करनेको कहा जाता है, तब मनमें क्षोभ पैदा होता है । वह समझता है कि मैं यहाँ सत्सङ्ग सुननेके लिये आया हूँ कि काम करनेके लिये, काम तो घरमें ही बहुत था । अतः वह कामको सुशलतापूर्वक नहीं कर पाता और उसकी काममें साधन-बुद्धि भी नहीं होती।

उससे यदि कहा जाय कि तुम काम नहीं कर सकते तो ध्यान करों तो कहता है कि ध्यानमें मन नहीं छगता। यदि कहें कि नाम-जप करों तो उसमें भी मन नहीं छगता। ध्यान और नाम-जप तो होता नहीं, कामको तुम साधन समझते नहीं—बताओ क्या करोंगे ! उच्टा करना तो साधन नहीं होता। इस प्रकार अपनी योग्यताको समझकर साधन न करनेवाला मनुष्य साधन नहीं कर पाता; क्योंकि उसकी साधनमें रुचि और तत्परता नहीं होती।

जो साधक करने योग्य हरेक कामको साधन मानकर भगवान्के नाते कुश्रुतापूर्वक करता है उसको करनेके अन्तमें स्थिरता, योग, विवेक और प्रेम मिछता है। जो प्राणी मनकी र कामना पूरी करनेके छिये सुख-मोगकी इच्छासे काम करता है, उससे उसका मन पुष्ट होता है, बुद्धि निर्वेट हो जाती है, तब मन इन्द्रियोंको आधार बना छेता है, इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर चछी जाती हैं। इस प्रकार वह भोगोंमें फँसा रहता है, साधन नहीं कर पाता।

अपने मनकी वात करना, दूसरेके मनकी न करना—यह साधन नहीं है; किंतु भगवान्के नाते जो दूसरोंके मनकी बात पूरी की जाती है, भक्तोंका और बड़ोंका खादेश मानकर जो काम किया जाता है, छोटोंको प्यार देनेके छिये उनके मनकी वात पूरी की जाती है । इस प्रकार अपने मनकी वातको छोड़कर जो भगवान्के मनमें अपने मनको मिटा दिया जाता है, जो कुछ करे भगवान्का काम समझकर उन्हींकी प्रसन्नताके छिये करे, वहीं साधन है।

संसार तो अपने अधिकारकी पूर्ति चाहता है। अतः साधक-को चाहिये कि उसके अधिकारकी पूर्ति कर दे, अपना कोई अधिकार न माने और संसारसे किसी प्रकारकी आशा न करे। इससे बुद्धिमें समता एवं शरीर और संसारसे विरक्ति हो जाती है।

मनको पुष्ट नहीं बनाना है । मनका तो नाश करना है। कोई समझे कि भनका नाश हो जानेपर भगवान्का भजन कैसे करेंगे तो ऐसी बात नहीं है। जब मन अमन हो जाता है, उसके बाद जो अपने आप भगवान्का स्मरण होता है, वही असली भजन है और वहीं साधन है । साधन मनसे नहीं होता, विवेकपूर्वक विश्वास और ग्रेमसे होता है ।

साधकका मन भगवान्का, गुरुका और दूसरोंका मन बन जाय । ऐसा जीवन ही वास्तविक जीवन है । जब प्राणी अपने मनकी बात पूरी करता रहता है, अपना मन दूसरेको देना नहीं चाहता, तब वह मन साधनमें उसकी तत्परता नहीं होने देता ।

मनुष्ययोनि सावनके लिये मिछी है; जिसका जीवन साधन-युक्त है, वही मनुष्य है । साधनरहित जीवन पशु-जीवन है । अत: साधककी प्रत्येक चेष्ठा विवेकके प्रकाशमें साधनयुक्त होनी चाहिये । जो जीवन विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित रहे, वही - साधनयुक्त जीवन है । साधकका प्रत्येक कार्य कुशळतापूर्वक मावयुक्त होना चाहिये । उसका रुक्ष्य स्थिरता, असङ्गता और प्रेम होना चाहिये ।

## ( २१ )

प्रश्न-मनुष्यको शान्ति क्यों नहीं मिलती ! और वह कैसे मिले !

उत्तर—मनकी कामना पूरी करनेके लिये कर्म करनेसे शान्ति नहीं मिलती। मन बलवान् होता है। अनः साधकको चाहिये कि मनको पुष्ट न करे, प्रत्युत उसका दमन करे। साधकका प्रयत्न चित्तशुद्धितक ही है। उसके बाद शान्ति तो अपने-आप आ जाती है।

प्रश्न-समर्पण भी पुरुषार्थ है नया ?

ú

उत्तर—समर्पण अन्तिम पुरुपार्थ है । प्रश्न—इच्छाराक्ति कैसे बढ़े !

उत्तर—सत्र इच्छाएँ एकमें विछीन हो जानेपर इच्छाशक्ति वल-वती होती है । भिन्न-भिन्न प्रकारकी इच्छाओंको भिटानेके लिये समर्पण किया जाता है।

प्रश्न-भगवान् इमसे प्रेम करते हैं, यह कैसे माछ्म हो ! उत्तर-भगवान्पर विश्वास हो, उसमें किसी प्रकारका विकल्प न हो और उनसे साधकका सम्बन्ध हो तब माछ्म हो सकता है !

जैसे माता अपनं बच्चेके छिये तरसती है, वैसे ही भगवान् भी अपने भक्तके छिये तरसते हैं। बच्चा काना, छूछा, बुरी शक्छका या अन्धा—कैसा भी हो, माता उससे प्रेम करती है। बच्चा भी यही समझता है कि मेरी माँ है, मुझे उसका प्रेम मिलेगा। उसे यह संदेह नहीं होता कि में काना, छूछा, छँगड़ा या कुरूप हूँ, इसिलिये माता प्रेम नहीं करेगी। भगवान्में तो मातासे भी अनन्त-गुना वात्सल्य है। फिर वे भक्तसे प्रेम करें, इसमें तो कहना ही क्या है। अत: जो एकमात्र भगवन्को ही अपना मानते हैं, उनको भगवान् प्रोम मिळता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भक्तोंका अनुमव है।

प्रेमी मक्तको ईश्वर हुँदता है । मक्त ईश्वरको हुँदनेमें अपनेको समर्थ नहीं मानता । त्रिचारशील साधक ईश्वरको हुँदता है । यही त्रिचारमार्ग और प्रेममार्गका अन्तर है । प्रेम मन-इन्द्रियोंका व्यापार नहीं है, वह तो विश्वास और सम्बन्धसे प्राप्त होता है । पर अस में प्रोपींकी पीसे देनें और उनकी कैसे मिटावें !

उत्तर-मृत्र और दोवांको देखनेकी शक्ति हरेक मनुष्यमें विध-म र में । जिल्ल गोणनामें यह दृत्तोंक दोवोंको देखता है, उसी पंचान में अपने दोवोंको देखें । अपने दोवोंको ठीकठीक देख लेने-पर दश्य होना है और दृश्य होनेसे दोष दूरहो जाते हैं।

द्वारों है और ऑस्पान पुढ़ होता है तथा कर्तव्यसे निशश होनेपर भाग है और ऑस्पान पुढ़ होता है तथा कर्तव्यसे निशश होनेपर भी रिशाय हज लागा है । अतः साधकको चाहिये कि अपने गुजीबो न देशे. पराणे दोवोंको न देखे और वर्तव्यसे निशश न हो। और मुजाय पानश होता है. उसे पराये दोप देखनेकी पुरसत हैं से नहीं सानी और उसे दोग्यते भी नहीं।

प्राचीन व्यक्ति मार्चन नहीं कर सकता । अतः साधकको चार्चियं कि प्रमानि किक्षी प्रकारकी आशा न करे, अपनी रुचि कीर योग्याकी अनुसार तरपरतासे साधन करता रहे । अपनी योग्यताचा अध्ययन पारे कि में क्या-क्या कर सकता हैं । जो कर सकता हो अपनी योग्यता हो अपने अनुसार हर्द्वाष्ट्रिक साधन करनेश्री चेष्टा करे । फिर जो करिनाई आवे उनपर विचार करनेश्री चेष्टा करे । फिर जो करिनाई आवे उनपर विचार करनेश्र वसावर रास्ता दिख्लायी देता रहेगा । आजकार लोग अपनी योग्यताको नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हीं केवर पूछते रहते हीं कि क्या करना चाहिये । उससे गाम नहीं चटता । करने ह्यायक साधन तो असंस्य हैं; परंतु उसके नो बांग काम आयेगा जो वह स्वयं कर सकता हो । साधन वहन बहिया हो परंतु जो नहीं कर सके, उसके कामका नहीं ।

अतः साधन वही ठीक है जो वह कर सके तथा जिसमें साधकका प्रेम और विश्वास हो ।

एक बार किसीके पूछनेपर श्रीजवाहरलालजीने कहा था कि 'जब कोई कठिनाई आती है तब दो कदम चलनेका रास्ता मुझे दिखलायी देता है। दो कदम चलनेपर फिर दो कदम चलनेका रास्ता मिल जाता है।'

कठिनाई एक प्रकारका तप है। तपके बाद सामर्थ्य आती है। यह नियम हैं। अतः साधकको कभी निराश नहीं होना चाहिये। प्राप्त योग्यताके अनुसार साधन करते रहना चाहिये।

क्योंकि न जाननेका दोष इतना प्रयत्न नहीं है जितना कि न करनेका दोप है । अतः साधकको चाहिये कि जाननेके पीछे न पह, जो जुछ जाना है उसके अनुसार करना आरम्भ कर दे । न करनेके दोपको मिटा दे । एवं जिसको न कर सके, उसके करनेकी इच्छाका त्याग कर दे । जानना तो एक प्रकारका प्रकाश है । जिसके हाथमें सर्चलाइट या छाछटेनका प्रकाश है, यह उसे लेकर चलता रहेगा तो जितना चलेगा उतना ही उससे आगेका मार्ग दीखने छगेगा । इस प्रकार यह बहुत दूर चला जा सकता है । परंतु यदि इस आशापर वहीं खड़ा रहे कि जब आखिरतक प्रकाश हो जायगा, पूरा रास्ता दिखलायी देगा, तब चलना आरम्भ कहाँगा तो वह थोड़ी दूर भी नहीं जा सकेगा । दाँगें और वाँगें पैरके समान जानने और करनेकी शक्तिका मेल है । चलते रहनेसे एकके बाद दूसरी शक्ति अपने आप आती रहेगी । अतः साधकको चाहिये कि

ुनों कुछ भी नह थोंड़े-से-योड़ा जानता है उसके अनुसार चलना आरम्भ कर दे।

ईश्वरको प्राप्त करनेमें कर्मकी अपेक्षा नहीं है। उसमें तो एकमात्र टाइसा चाहिये, न्याकुछता चाहिये। साधक जितना अधिक प्रभुके छिये न्याकुछ होगा, उतनी ही शीव्रतासे उसे भगवान् मिळेंगे। उनको पानेके छिये तो न्याकुछताका ही महस्त्र है।

भोगोंकी प्राप्ति व्याकुटतासे नहीं होती, कर्म करनेसे मिटते हैं, अतः उनकी प्राप्तिके छिये कर्मका मारूरत ने।

यदि कोई कहे कि मुझसे भगवत्-चिन्तन नहीं होता तो उसे सीचना चाहिये कि फिर में विषयोंका चिन्तन क्यों करता हूँ। जिस शक्तिसे वह विपयोंका चिन्तन करता है, उसी शक्तिको ईश्वर-चिन्तनमें छगा देना चाहिये।

क्योंकि चिन्तन करना मनुष्यका खमाव है। जब वह ईश्वर-चिन्तन नहीं करता, तब विपर्याका चिन्तन करता है। कोई भन्न काम नहीं करता तो बुरा करता है। यदि कुळ न करे तो भी बहुत ठीक है; परंतु विना करे तो रहे नहीं और करने योग्य काम करे नहीं, उलटा करे; तो यह साधन नहीं है। इससे विकास नहीं हो सकता।

प्राय: लोग अपनी शक्तिका उपयोग जिस प्रकार करना चाहिये इसे नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं। जिसका चिन्तन करना चाहिये उसके लिये तो कर्म करते हैं और जिसके लिये कर्म करना चाहिये उसका चिन्तन करते हैं । इसिछिये दोनों ओरसे । असफल रहते हैं।

विचार करनेपर माछ्म होगा कि संसार और सांसारिक भोगोंके लिये चिन्तन आवश्यक नहीं है, उनके लिये कर्मकी आवश्यकता है, क्योंकि चिन्तनसे संसारको कोई लाम नहीं होता । चिन्तन करने-बालेको भी भोग प्राप्त नहीं होते । इसी प्रकार ईश्वर कर्मसे नहीं मिलते, वे विश्वास, चिन्तन और प्रेमसे मिलते हैं।

क् भेल किये अपनेसे भिन्न वाहरके संगठनकी जरूरत पड़ती हैं नुकूछ परिस्थिति और धन भी आवश्यक होता है। शरीर, इन्द्रिय और दूसरे व्यक्तियोंकी सहायताके विना कर्म नहीं होता, किंतु चिन्तन, विश्वास और प्रेमके लिये किसी भी वाह्य वस्तुकी आवश्यकता नहीं होती। प्रमुने विश्वास, प्रेम और चिन्तन-शक्ति, जो कि भगवान्की प्राप्ति करानेवाले हैं, मनुष्यमात्रको दिये हैं। इनका किसीके पास अभाव नहीं है। इनमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्को प्राप्त करनेमें कोई भी मनुष्य परतन्त्र नहीं है; किंतु भोगोंकी प्राप्तिमें सर्वथा परतन्त्र है।

मनमें अद्भुत शक्ति है। मनसे हरेक मनुष्य रह्नजटित मन्दिर वना सकता है; परंतु वैसे यदि मन्दिर बनाना हो तो अनेक वस्तु और धनकी जरूरत पड़ेगी। अतः हरेक मनुष्य उसे नहीं बना सकता।

शरीरके द्वारा कर्म करनेसे संसारके पदार्थ मिल सकते हैं, भगवान् नहीं । भगवान् तो मनकी शुद्धिसे ही मिलते हैं । मनकी चाह पूरी करनेमें पराधीनतां है, परंतु उसका त्याग करनेमें पराधीनता नहीं हैं; उसी प्रकार संकल्पोंको पूरा करनेमें और भोगोंको प्राप्त करनेमें पराधीनता है, त्यागमें नहीं है।

अतः साधकको चाहिये कि मोगवासनाका त्याग करके शरीरसे संसारको सेवा करे अर्थात् शरीरके द्वारा कर्म करके संसारके अधिकार-की पूर्ति करे और मनको भगवान्में लगाये अर्थात् विश्वास, चिन्तन भगवान्का करे, प्रेम भगवान्में करे । प्राप्त शक्तिका दुरुपयोग न करे ।

ईखर-प्राप्तिके छिये वनमें जानेकी जरूरत नहीं है। जो घरमें आरामसे रहकर मजन नहीं कर सकता, वह वनमें कष्ट सहकर कैसे कर सकता है। वनमें रहना तो तपके छिये आवश्यक होता है।

ईश्वर तो उसको मिलता है जो अपना मन शुद्ध करके उसको ईश्वरके समर्पण कर देता है।

संसारमें रहनेका उन्हों लोगोंको अधिकार है, जो अपने साथियोंको सुख दे सकते हों, अपने अधिकारका त्याग करके उनके अधिकारकी रक्षा कर सकते हों, अपने मनकी इच्छाका त्याग करके उनके मनकी धर्मानुकूळ इच्छाको पूरी कर सकते हों । जो अपने साथीको सुखी नहीं रख सकता, उसको चाहिये कि उनसे क्षमा माँगकर अलग हो जाय और अपने लिये उनसे कुछ नहीं चाहे, दूसरोंसे अपने मनकी बात पूरी करानेका हक साधकको नहीं है । मानव्रको शरीर तथा अन्य वस्तुएँ संसारकी सेवा करनेके लिये अर्थात् उसके अधिकारकी पूर्ति करके उससे उन्हण होनेके लिये मिली हैं और मन भगवान्का, चिन्तन करनेके लिये मिला है । यदि मनुष्य शरीरसे संसारकी सेवा न करके उल्टा अपने जीवनसे लोगोंको कष्ट देता रहे तो वह पापी है। दुष्ट जानवरोंकी माँति ही अनादरका पात्र है । संसार उसका निरादर करता है, जो उसके काम नहीं आता और उससे कुछ चाहता है।

छोग साँपको भयानक समझकर उसे मार डालते हैं, परंतु वास्तवमें वह भयानक नहीं है । अपने खासद्वारा वायुमण्डलके दोष-को खींचकर हवाको छुद्ध बनाता है । अतः बहुत आवश्यक है । उसमें जो विश्व है, वह तो उसे अपनी जीवन-रक्षाके छिये अर्थात्-खूराक पचानेके छिये पिछा है । दूसरोंको मारनेके छिये नहीं । अतः हमडोगोंको चाहिये कि उसको मारें नहीं, स्वयं सात्रधान रहें । अँधेरेमें न निकलें, निकलना ही हो तो साथमें प्रकाश रक्खें।

यदि दूसरोंकी इच्छासे साधकको मोजन प्राप्त न हो तो शान्ति-पूर्वक भूखा रह जाय । भूखको विना किसी क्षोमके शान्तिपूर्वक सहन कर लेना तप है । साधकको या तो सेवा करनी चाहिये या तप करना चाहिये अथवा अपने मनकी चाह मिटाकर उसका नाश करना चाहिये; क्योंकि शान्ति तप और सेवासे मिळती है ।

यदि कोई आशा करे कि पहले हमारे साथी सुधर जायँ तब हम अपना सुधार कर सकेंगे, तो यह कभी नहीं होगा। साथियोंका सुधार भी अपने सुधारसे ही होगा। अपने दु:ख और किठनाइयोंका कारण मनुष्य खुद है। दूसरा कोई नहीं है। जो अपने स्थानपर ठीक नहीं रहता, वहीं संसारके सहयोगसे विश्वत रहता है। संसार अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं होता, व्यक्ति खयं ही अपने कर्तव्यसे च्युत होता है। संयमका अभाव और खार्थ—यही मनुष्यको गिरानेवाले हैं। इसिल्ये साधकको चाहिये कि दूसरे लोग अपना कर्तव्य पालन करते हैं या नहीं, संसार अपनी जगहपर ठीक है या गलत, इस विचारको छोड़कर वह खयं अपने कर्तव्यका पालन करे—अपनी जगहपर ठीक रहे।

तप मौर सेवा संसारके छिये करे एवं विश्वास, चिन्तन और प्रेम ईश्वरके छिये करे । भगवान्की कृपापर निर्मर रहे । भगवान्की " ेकृपासे ही मनुष्य भगवान्को पा सकता है ।

( २२ )

चित्तको ठहरानेकी अभिलाषा बड़ी अच्छी अभिलाषा है, इसे बलवान् वनाओ । प्रयत्न जारी रक्खो । साधनमें संदेह मत करो । जानकारीके अनुसार जीवन बनाओ । मान्यताके अनुसार

क्रिया करो ।

जानकारीका सम्बन्ध शरीर और संसारसे है। मान्यता और विश्वासका सम्बन्ध भगवान्से है।

प्रश्न-दु:खकी निवृत्ति कैसे हो ?

उत्तर—वासनाओंकी निवृत्ति होनेसे दु:खोंकी निवृत्ति होती ह । जब साधक विवेकका आदर करके विचारद्वारा यह समझ छेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब वासनाओं और संकल्पोंका अभाव हो जाता है। इसके होते ही दुःख मिट जाता है। जबतक इन्द्रियोंकी माँग पूरी करनेकी इच्छा रहेगी, तबतक मनका काम रहेगा; इच्छाका अन्त होते ही मनका काम समाप्त हो जायगा। इन्द्रियोंके और मनके क्रियारहित हो जानेपर वासनाका अन्त अपने-आप हो जाता है।

साधनमें जितनी स्वाभाविकता आयेगी, उतनी ही सवहता आयेगी। अतः साधकको अपना साधन स्वाभाविक वनानेकी चेष्टा करनी चाहिये, ताकि वह वोज्ञ माछ्म न दे।

तीत्र जिज्ञासा होनेसे ज्ञान खतः होता है। आत्मा और परमात्माका ज्ञान बुद्धिसे नहीं होता।

## ( २३ )

प्रश्न—मन रुकता नहीं । इधर-उधर घूमता रहता है । इसका क्या कारण है ?

उत्तर—मनके न रुक्तनेका दुःख नहीं है, मनको रोकना परम आवश्यक है, यह अनुभव नहीं है । उसकी महिमा धुनकर रोकना चाहते हैं, परंतु खास जरूरत नहीं माद्धम होती, इस कारण नहीं रुक्तता । देखा जाता है कि हरेक आवश्यक काम पूरा न होनेपर मनुष्यको वेचैनी होती है । घनके अभावमें दुःख होता है, प्रियके वियोगमें दुःख होता है, यहाँतक कि खाना-पहनना भी अच्छा नहीं दुगता । दुःखके मुळानेके लिये गलत मार्ग भी स्वीकार करते हैं । जैसे मादक द्रव्य सेवन करना आदि; परंतु दुःख नहीं मिटता । यहां परिस्थिति तो साधारण दुःखकी है । यदि मन न रुक्तनेका किसीको इतना दुःख हो जाय कि जवतक मन न रुक्ते, दूसरी कोई बात अच्छी न लगे, न्याकुलता उत्पन्न हो जाय, किसी भी घटनासे चैन न पड़े, तो मन रुक सकता है; क्योंकि सचमुच असहा दु:ख होनेपर सुखभोगकी रुचि जाती रहती है, उस समय सुखका चिन्तन और सुखकी लालमा समाप्त हो जाती है, किसी प्रकारकी प्रवृत्ति शेष नहीं रहती। रोनेका भी साहम नहीं होता।

प्राणीके मनको सुखकी ढालसा स्थिर नहीं होने देती। एक साथ दो काम करते रहनेका अभ्यास भी मनको स्थिर नहीं होने देता। सुखकी लालसासे मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनेपर भी मन स्थिर नहीं होता। देहाभिमान भी मनको स्थिर नहीं होने देता। एन स्थिर होनेसे जो आनन्द मिलता है, उसका बोध या विश्वास म होनेके कारण भी मन स्थिर करनेकी पूर्ण रुचि नहीं होता।

इसिलिये साधकको चाहिये कि मन स्थिर होनेसे परम आनन्द मिलता है, यह विश्वास करके उसके लिये रुचि उत्पन्न करें। जब-तक मन स्थिर न हो, तबतक चंनसे न रहे। प्रवृत्तिसे भिल्नेवाले सुखका लालच छोड़ दे। मनके रुक्तनेसे जो क्षणिक शान्ति मिलती है, उसमें संतोष न करें। अपनेको शरीरसे मिन्न समझे। एक समयमें दो काम करनेकी आदत छोड़ दे। काम करते समय आगे-पीलेकी बातका चिन्तन न करें। जिस समय जो काम करें, मुप्त मन लगाकर करें। ऐसा करनेसे जब मनको इधरसे हटाकर

जबतक मनुष्यकी न तो प्रवृत्तिके सुखमें अरुचि है, न निवृत्तिमें हा पूरी रुचि है, तवतक मन स्थिर नहीं होता; क्योंकि सवः ओरसे-हट जानेका नाम ही मनवी स्थिरता है। संसारसे हटा लेनेपर मगवान्में तो अपने-आप टम जायगा। चन्नळताको रोकनेके लिये ही प्रयत्न है। लगानेके लिये प्रयत्न आवत्यक नहीं है।

प्रश्न-मुझे क्या करना चाहिये !

उत्तर—यदि बिना किये रह सको तो कुछ भी नहीं करना वाहिये। बिना किये न रह सको तो सब कुछ करना चाहिये। भाव यह है कि जिन संकर्शोंको विचारसे नहीं मिटा सको, उनको धर्मानुकूछ, भगवान्के नाते पूरा करके मिटा देना चाहिये और नये संकल्प उत्पन्न न होने देना चाहिये।

विचार करनेपर मालूम होता है कि कर्मका फल प्रख और दुःख है। ये दोनों ही होते और मिटते रहते हैं। करनेसे जो कुछ मिटता है, वह कालान्तरमें नहीं रहता। करनेके पहले हम जिस परिस्थितिमें होते हैं, अन्तमें भी उसी स्थितिमें आ जाते हैं। करनेके पूर्वकी और अन्तकी स्थितिका यदि मनुष्य ठीक-ठीक अध्ययन कर ले तो करनेकी इच्छा मिट जाती है।

जिसको किये विना न रह सको, उस कामको करो; परंतु करनेकी इच्छा मिटाकर न करनेकी स्थिति प्राप्त करनेके छिये करों!

जो मनुष्य भोग-कामनासे कर्म करता है, वह उसका फल भोगता है। दुखी होता है, किर करता है, फिर फल भोगता है। भोगके बाद शोककी प्राप्ति निश्चित है। अनन्त काल्से जीव इस करने और भोगनेके चक्रमें फैंसा हुआ है। अतः जो कुल करो, भोग-कामनासे रहित होकर करो। प्रत्येक कर्मके दो फल होते े हैं—एक दश्य और दूसरा अहर्य । दश्य फर तो अपने-आप मिट जाता है, अहर्य फर फरक्सी कामनासे रहित होनेपर मिट जाता है । इस प्रकार कामनारहित मोग योगमें बदल जाता है; क्योंकि कामना न रहनेपर काम नहीं रह सकता । बास्तवमें माने हुए अहंमावका अर्थात् कर्तापन और कामनाका न रहना ही न करना है, क्योंकि शरीरके रहते हुए क्रियाका क्षमात्र नहीं होता । अतः जो कुछ करो चाहरहित, चिन्तनरहित और फलकी काशासे रहित होकर करो । संकल्परहित और वासनारहित जीवनमें माना हुआ वहं मिट जाता है ।

जिस साधनद्वारा प्रमुसे सम्बन्धं हो, वही करना चाहिये। अतः करना हो तो सेवा करो अथवा त्याग करो। भोगकी रुचिसे करनेवाळा योगसे विश्वत रहता है। आसिक्त और खार्थपूर्वक कर्म करनेवाळा सुख-दु: खके जाळसे नहीं बच सकता।

किसी भी वस्तुको अपना न मानना—यही त्याग है। त्यागसे वीतरागता उत्पन्न होती है। रागकी निवृत्ति होनेपर सब दोप मिट जाते हैं।

कठिनाई या अभावको हर्षपूर्वक सहन करना तप है । तपसे सामर्थ्य मिलती है । उसको सेवामें लगा देना चाहिये ।

अहंता और ममताका नाश विचारसे होता है । सत्यके बोधसे समस्त दुःख मिट जाते हैं। सत्यके ग्रेमसे अनन्त रस ( परम आनन्द ) प्राप्त होता है । अपनेको शरीर न माननेसे निर्वासना आती है और सदा रहनेवाली चिर शान्ति मिळती है। करने योग्य काम वह है, जिसे किये विना नहीं रह सकते, जिस- को करनेके साधन प्राप्त हैं, जिसका सम्बन्ध केवल वर्तमान जीवनसे है, जिसमें दूसरेका हित हैं। किसीका भी अहित नहीं है। मनुष्यकी करनेमें प्रवृत्ति दो प्रकारसे होती है—एक संसारकी सेवाके लिये, दूसरी शारी कि सुखभोगके लिये। सुखभोगके लिये करना ही खार्थ है। शरीरको संसारकी सेवामें लगाकर सेवाके लिये करना ही कामनारहित करना है।

कामनाक्षी निवृत्तिसे होनेवाली स्थिति वड़ी उच्चकोटिकी है। उस स्थितिमें निर्विकल्पता था जाती है, बुद्धि सम हो जाती है, जितिन्द्रयता प्राप्त हो जाती है। उसके प्राप्त होनेपर मनुष्य खयं 'कल्पतरु' हो जाता है। जिसको लोग कल्पतरु कहते हैं, उससे तो हित और अहित दोनों हो होते हैं। पर यह कल्पतरु तो ऐसा है जिससे कभी किसीका भी अहित नहीं होता। इससे मनुष्यको योग-वोध और प्रेम प्राप्त होता है।

सेना करनेवालेकी आवश्यकता संसारमरको होती है। जिसकी आवश्यकता दूसरोंको हो, वही महान् है और जिसको दूसरेकी आवश्यकता हो, उसके छिये वह महान् है जिसकी आवश्यकता यह अनुभव करता है। जो किसी वस्तुकी आवश्यकताका अनुभव करता है, उसके छिये वह वस्तु ही महान् है।

अतः साधकको अपना जीवन ऐसा सुन्दर बनाना चाहिये, जिससे संसार उसकी आवश्यकता समझे शौर उसकी और आकर्षित हो; किंतु उसको संसारकी जरा भी ब्यावश्यकता न हो । जब साधक संसारको नहीं बुडाता, तब मगबान् उसके पास अपने-आप आ जाते हैं। अनावश्यक संकल्प और इच्छा करके मनुष्य अपना नाश परता है, अतः साधकको चाहिये कि आवश्यकतापूर्ति, इच्छाओंकी निवृत्ति, चित्तकी बुद्धि और उद्धयकी प्राप्ति करे।

प्राप्त योग्यनासे संसारके अधिकारकी रक्षा करना और धर्मा-नुक्छ सबको सुख पहुँचाना तथा संसारसे कुछ न लेना—यही सेवा है। सेवा करनेसे हृदयमें प्रेम प्रकट होता है। जीवन वही है जिसका शरीर विश्वकी आवश्यकता वन जाय, अहंमाव सदाके लिये मिट जाय और हृदय प्रेमसे भर जाय।

### ( 38 )

प्रशन—कभी तो ऐसा माख्म होता है कि हृदयमें प्रेम है और कभी ऐसा माख्म होता है कि हृदय स्ना-सा है, प्रेम नहीं है, यह क्या है ?

उत्तर—खयं साक्षी बनकर मनके गुण-दोषोंको देखना, विश्वास और प्रेमका बार-बार निरीक्षण करना, यह प्रेममार्गकी साधना नहीं है। साक्षी-माबसे यह देखना कि गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं, यह तो विचारमार्गकी साधना है। विश्वास और प्रेमकी खोज करना तो वैसी ही गळती है जैसे कोई बीज बोकर उसे खोद-खोद-कर देखे कि यह उपजा या नहीं। अतः साधकको चाहिये कि प्रमु-को अपना समझे, उनपर दृढ़ विश्वास करे, विश्वासमें विकल्प न आने दे। शरीर, मन, इन्द्रियाँ और दुिख्वो तथा अपने-आपको पूर्णतया मगवान्के समर्पण करके सब प्रकारसे उनपर निर्मर हो जाय। उनपर पूरा भरोसा करे। भगवान्पर पूरा भरोसा होनेपर ही समर्पण होता है । समर्पण करनेके बाद जो यह देखना है कि कुछ नयापन आया या नहीं, यही भरोसेकी कमी है ।

आश्चर्यकी बात तो यह है कि मनुष्य संसारपर जितना भरोसा करता है, उतना भगवान्पर नहीं करता । जैसे कहीं जानेवाला मुसाफिर पहलेसे सीट रिजर्ब करा लेता है, तो उसको यह भरोसा रहता है कि ठोक समयपर सीट जरूर मिल जायगी अतः वह निश्चिन्त हो जाता है, यद्यपि उसमें अनेकों विष्न भी आ सकते हैं । विष्न असम्भव नहीं है, तो भी उसपर भरोसा कर लेता है । संसार-पर भरोसा करके बहुत बार धोखा खाया है एवं भगवान्पर भरोसा करनेवालेको कभी धोखा नहीं हुआ । यह मानते हुए भी मनुष्य भगवान्पर निर्भर नहीं होता, इससे बढ़कर दुःख और आश्चर्य क्या होगा ?

मनुष्य खयं अलग रहकर अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको भगवान्में लगाना चाहता है, यहाँसे ही गलती होती है। प्रेमका सम्बन्ध साधकसे है न कि उसके मन, इन्द्रिय और बुद्धिसे। प्रेममार्गमें चलनेवाला पहले तो अपनेको अपने प्रियतमके प्रेमकी लालसा और वादमें प्रेम समझता है, प्रेभी प्रेममें विलीन हो जाता है। प्रेम और प्रेमीमें भिन्नता नहीं रहती। अतः प्रेममार्गके साधकके जीवनमें भगवान्का प्रेम, भरोसा और कृपा सदा सजीव बने रहने चाहिये, भावकी शिष्टला नहीं होनी चाहिये।

मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ तो अहंकी विभृतियाँ हैं, उनमें प्रेम नहीं होता । प्रेम अहंमें होना चाहिये । अहंमें प्रेमकी प्रबलता हानेसे मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ—सत्र उसीमें विलीन हो जाते हैं। वे अहंके भावका विरोध नहीं करते।

साधकको ध्यानपूर्वक इस वातका मनन करना चाहिये कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ, मेरी वास्तविक आवश्यकता क्या है । जिनके न होने रर साधक रह सकता है, जिनका वियोग अनिवार्य है, वह उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती । सन्ती आवश्यकता उसीकी है. जिसके बिना वह नहीं रह सकता, जो कभी उससे अलग नहीं होता । सोचनेपर यदि यह माल्म दे कि ऐसा तो एकमात्र में खयं ही हूँ तो विचार करना चाहिये, क्या मैंने कभी अपनेमें रमण किया - या में संसारमें ही रमण करता रहता हूँ, तब माट्स होगा कि संसारमें ही रमण करता रहा हूँ । फिर विचार करनेपर माछम होगा कि जो अनन्त नित्य-सौन्दर्य और अनन्त नित्य-रसका भण्डार है, उसीकी वास्तविक आवस्यकता है, वह है जीवका नित्य साथी, एकमात्र परमेश्वर । वह कभी जीवका साथ नहीं छोड़ता । जीव खयं ही संसारको अपनाकर उसे भूळ गया है, उससे विमुख हो गया है।

यह माछ्म होनेपर साधकको मान लेना चाहिये कि जिसकी
मुझे आवश्यकता है उससे मेरी देश-कालकी दूरी नहीं है, अतः
उसकी प्राप्तिके लिये यह धारणा करना कि अमुक स्थानमें जानेपर
या अमुक समयमें मेरी आवश्यकताकी पूर्ति होगी, सर्वथा प्रमाद है।
उसकी प्राप्ति वर्तमानमें अभी हो सकती है। मेरे प्रमादने ही, मेरी
भूलने ही मुझे उनसे विमुख कर रक्खा है।

जिनको अपना मानकर मैंने अपना सम्त्रन्य जोड़ रक्खा है—ने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि एवं माता-पिता, भाई-वन्धु और पित-पिती आदि तथा समस्त पदार्थ सभी व्यक्तिस्य हैं। अतः इनका वियोग अनिवार्य है। इनको अपना मानकर, इनपर विस्त्रास करके मैं अपने प्रमुसे विमुख हो गया हूँ।

यह निश्चय कर होनेके बाट साबकको चाहिये कि जिसकी उसको वास्तिक आवश्यकता है, उस परम प्रियतम प्रमुको ही अपना माने, उसीपर विश्वास करे और उसीसे प्रेम करे। जब साधक उनको अपना मानकर उनके सम्मुख हो जाय, एकमात्र प्रमुसे ही साधकका अनन्य सम्बन्ध रहे, उन्हींकी निरन्तर स्मृति रहे, तब समझना चाहिये कि प्रेमका प्रादुर्माय हो गया।

जिनसे वियोग होना अनिवार्य है, उनकी आसक्तिने ही मनुष्य के प्रेमको दक रखा है | मनुष्य सनित्य वस्तुओंसे सुखकी आशा करके उनमें आसक्त हो गया है | इससे ही वह ईश्वरके विसुख हो गया है |

को उसे ठुकराता है, उसीको प्राणी पकड़ता है । जिस शरीरको, मन, वुद्धि और इन्द्रियोंको मनुष्य सबसे अधिक अपना मानता है, वे सब इसको ठुकराते हैं अर्थात् इसका त्याग कर देते हैं, तो भी यह उनका सम्बन्ध नहीं छोड़ता । मगबान्को भूल जानेके कारण ही इसकी यह दुर्दशा हुई है । उसीका प्रल यह है कि यह शरीरमें और भोगोंमें अहंता-ममता करके उनका समरण-चिन्तन करता रहता है । भूत, मिक्य्यत् और वर्तमानकी घटनाओंके चिन्तनमें इतना पँस गया है कि उसको नहीं छोड़ पाता ।

## ( २५ )

प्रश्न-भावदृष्टि और तात्त्रिक दृष्टिमें क्या अन्तर है ?

उत्तर-विश्वासपूर्वक मान्यता अर्थात् खोक्तिको भावदृष्टि कहते हें और वस्तुको विवेकपूर्वक समझ लेनेका अर्थात् जानकारीका नाम तारियक दृष्टि है । दोनोंके फल्में कोई अन्तर नहीं है, भेद इतना ही है कि खीकृतिका फल नित्य अनन्त रस है और जान-कारीका फल अखण्ड एकरस है । इन दोनोंमें परस्पर कोई विरोध नहीं है।

ग्रन्त-मन और तनमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—तनसे अर्थात् शरीरसे जो काम लेता है उसको मन कहते हैं । जैसे मोटर और ड्राइवरका हाथ । मोटरके स्थानमें शरीर हैं और हायके स्थानमें मन है । वैसे ही जो मनसे काम ले सके, उसको बुद्धि समझना चाहिये।

प्रस्त-भजन किस समय करना चाहिये !

उत्तर—सत्र कामोंके अन्तमें सोते समय और सोकर उठते समय एवं जो कोई काम करो उसके अन्तमें भजन जरूर करना चाहिये। जो मतुष्य हरेक कामके अन्तमें कम-से-कम एक बार भी निश्चितरूपसे भगवान्को याद कर लेता है उसको मरते समय भगवान् जरूर याद आ जायैंगे।

प्रश्न-बन्ने लोग मनमानी करते हैं, कहना नहीं मानते, उसके

लिये क्या करना चाहिये !

उत्तर-वर्चोसे कुछ कहो मत, उनको करके दिखाओ, तुन्हारे जीवनका उनपर असर पड़ेगा। जो कुछ करना है वह चुपचाप करते रहो। कुछ दिनके बाद उनका खमाव बदल जायगा। अपने बचपनको मूल गये हो, उसे याद कर ले। प्रश्त-तीर्थोंमें क्या करना चाहिये !

उत्तर—तीर्धके महत्त्वको समक्षकर उसपर श्रद्धा करनी चाहिये, दान करना चाहिये, स्नान और भजन तथा देवित्रप्रहोंका दर्शन करना चाहिये । साधु-संतोंसे मिळना और उनका सस्सक्ष करना चाहिये । निर्वज, निर्धन और श्रद्धाहीन मनुष्यको तीर्थयात्रा नहीं करनी चाहिये । तीर्थयात्रा एक प्रकारका तप है, इसमें शारीरिक क्षष्ट सहन करना पड़ता है, निर्वळ मनुष्य परिश्रम नहीं कर सकता । तीर्थयात्रामें धनका खर्च अवश्य करना पड़ता है, निर्धन मनुष्य धन कशुँसे छावे, यदि श्र्यण करे या भाँगकर छे तो उसे नीर्थवात्रामें छाभ नहीं होता । जिसकी तीर्थीपर श्रद्धा नहीं है, वह भी तीर्थयात्रामें छाभ नहीं उठा सकता ।

प्रश्न-तीर्थोंमें जलके भीतर ताँचा, चाँदी या सोना चढ़ानेका माहात्म्य सुनते हैं तो क्या चढ़ाकर ही स्नान करना चाहिये!

उत्तर—ऐसी वात अविकांश वे ही लोग कहते हैं जो आपका चढ़ाया हुआ द्रश्य निकाल लेना चाहते हैं। अतः भीतर फेंकनेकी अपेक्षा वाहरमें ही जिसको ठीक समझो दे देना अच्छा है। जिसमें निकालनेवालोंको कष्ट न हो। जो श्रद्धापूर्वक तीर्थमें स्नान किया जाता है उसका माहाम्य साधारण नित्य स्नानकी अपेक्षा विशेष है। अतः स्नानका मन्त्र बोलकर पुष्पादिसे तीर्थकी पूजा करके स्नान करना अच्छा है।

प्रश्न—पंडे होग तीर्यक्षी पूजा कराते हैं, मन्त्रका उचारण शिक नहीं करते, दक्षिणा लेते हैं, इसमें क्या करना चाहिये ? उत्तर—वे लोग आपके बख और घड़ी आदि बस्तुओंकी रख-वाली करते हैं, आपके रहन-सहनकी सुविधा भी करते हैं। अतः उनको जो कुछ दिया जाय वह उनके परिश्रमका बदल समझना चाहिये, देनेवालेको वह भाररूप माछ्म नहीं होना चाहिये। यदि प्रत्येक आदमीके पीछे कोई टैक्स लगाया जाता तो देते या नहीं ? वैसे ही दे देना चाहिये। यहाँ तो पंडे लोग बहुत थोड़ेमें ही खुश हो जाते हैं, कोई लम्बा-चौड़ा खर्च नहीं है।

प्रश्त—चौके वगैरहमें शुद्धता और छूआछूत मानना चाहिये या नहीं ?

उत्तर—सफाईका सम्बन्ध शरीरसे है और शुद्धताका सम्बन्ध मनसे है। बतः मनमें, मैं बहुत शुद्धतासे रहता हूँ, दूसरे नहीं रहते, इस अभिमानको रखकर दूसरोंको नीचा समझना या उनसे घृणा करना उचित नहीं है। जगरकी सफाईके लिये शुद्धता और सफाई तथा छूआछूतका ज्यबहार रखना बुरा नहीं है, अपितु आवश्यक है, परंतु भेद क्रियामें होना चाहिये। प्रेममें भेद नहीं होना चाहिये। मनमें राग-देशादि विकारोंका न रहना ही सचा आचार है। केवल जगरकी सफाई ही आचार नहीं है। बाहरकी पवित्रता भी भीतरकी शुद्धताकी और बदनेके लिये ही है।

प्रश्न-आचारी बड़ा है कि विचारवान् !

उत्तर—इनमें बड़ा-छोटा कोई नहीं है, अपने-अपने स्थानपर दोनों ही बड़े हैं। आचार और विचारमें कोई विरोध नहीं, आपसमें एक-दूसरेका सहायक है। आचार शुद्धिका साधन है। उससे जीवनमें पिवत्रता आती है। चित्तके दोपोंका नाश होता है। विचारका काम निरभिमानता अर्थात् भिन्नताको मिटाकर एकता कर देना है।

आचार हमें घृणा नहीं सिखाता; क्योंकि दोषोंके मिट जाने-का नाम ही शुद्धि है। दोष मनुष्योंमें खामाविक नहीं है; क्योंकि जन्म लेते ही कोई झूठ नहीं वोलता है, माता-पिता आदिसे सीख-कर झूठ बोलता है। वच्चेको जो कोई प्यारसे रखता है, वह उसी-में स्नेह करने लगता है, उसमें मेद-भावकी, अपने-परायेकी कल्पना पहले नहीं होती। दूसरोंके व्यवहारसे सीखता है। पेंदा होते ही किसीके मनमें युरे संकल्प नहीं उठते। इससे यह सिद्ध हुआ कि दोषोंका त्याग करना कठिन नहीं है।

अपनी जानकारीके विरुद्ध काम करना ही अशुद्धि है । जो काम मनुष्य अपने लिये नहीं चाहता, वह दूसरोंके साथ न करे । जो अपने लिये अच्छा समझे, वह दूसरोंके लिये करे—यही विचार-का सदुपयोग है, इससे ज्यवहारमें शुद्धि आती है । ज्यवहारकी शुद्धिसे विवेक प्रकाशित होता है । इस प्रकार एक-दूसरेके सहायक हैं । वर्तमान विवेक और शक्तिका ठीक-ठीक उपयोग करनेसे भूत, मविष्य सब ठीक हो जाते हैं ।

बास्तविकताको जान छेनेका नाम ही विचार है। शरीरको साफ कर छिया, किंतु मन-बुद्धि गंदे हैं तो वह अधूरा स्नान है।

विचारसे यिंड संदेहकी निवृत्ति नहीं हुई तो वह विचार नहीं है। विवेकशक्ति विवाद करनेके छिये नहीं मिली है। इसी प्रकार अपनेको पित्रत्र भौर दूसरोंको अपित्रत्र मानकर अभिमान करना आचार नहीं है, शरीरमें और मनमें शुद्धि बढ़नेका नाम आचार है।

इसपर एकनाथजी महाराजकी एक घटना याद आ गयी। एक समयकी वात है । एकनायजीके पिताका श्राद्ध-दिन था। ब्राह्मण-भोजनके छिये भाँति-भाँतिके मिष्टान्न तैयार हो रहे थे । उसी समय <mark>ट</mark>नके घरके पाससे बहुत-से अछूत घरानेके छोग जा रहे थे। खारिष्ठ पक्त्रालकी धुगन्य पाकर उनमेंसे एकने कहा— कितना अच्छा खादिष्ठ भोजन वन रहा है, वड़ी सुहावनी सुगन्ध आ रही है।' दूसरेने कहा--'भाई! यह तो ब्राह्मणोंके लिये बन रहा है, तुम मन क्यों चला रहे हो ! हमारे माग्यमें ऐसा अन कहाँ ! उनकी वातचीत एकनाथजी महाराजके कानोंमें पड़ गयी । उन्होंने सबको वुलाकर सब पक्वान प्रेमपूर्वक उन लोगोंको खिला दिया। इस बातका जब दूसरे ब्राह्मणोंको पता लगा, तब उन्होंने आपसमें एकनायजीकी वहुत निन्दा की और यह निश्चय किया कि इनके घरपर कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करे । एकनायजीने ब्राह्मणोंको बहुत समझाया कि वह अन उच्छिष्ट हो गया था, अछूतोंने उसकी गन्घ ले छी थी, इसलिये वह ब्राह्मणोंके कामका नहीं रहा था। अब आपलोगोंके लिये दुवारा पवित्र भोजन तैयार कराया गया है, परंतु ब्राह्मणोंने अपना हठ नहीं छोड़ा । उनके द्वारपर पहरा देने छगे कि कोई ब्रह्मण भूला-भटका भी वहाँ भोजन न कर छे। भीतर एकनायजीके पितर साक्षात् प्रकट होकर मोजन कर रहे थे | मोजन करके जब उठे, तब उन्होंने उस समयकी प्रथाके अनुसार 'हर हर महादेव' की आवाज लगायी।

षहरेपर खड़े हुए ब्राह्मगोंने यह घटना देखकर बहुत आश्चर्य किया। यह उनके सच्चे आचारका प्रभाव था।

मानव-जीवनमें आचारकी वड़ी आवश्यकता है, आचारसे पतित तो मनुष्य नहीं, पशु है। आचारसे अतीत भगवान् हैं। मनुष्यता तो वही है, जो आचार और विचारयुक्त है।

अंग्रेज लोग आचारको न मानते हों, ऐसी वात नहीं है, वे हमलोगोंसे अधिक मानते हैं; परंतु अपने ढंगसे मानते हैं। वेज्ञानिक दृष्टिसे मानते हैं, वे ऊपरकी सफाई कम नहीं रखते। किसी मी खानेकी चीजको छूते नहीं, मोजनकी जगह हमारे पूजा- घरोंसे भी अधिक खच्छ रखते हैं। किसी प्रकारकी गंदगी वहाँ नहीं रहती है। मक्खी और मच्छरतकको नहीं बैठने देते। दूध दृहने, बोतलोंमें भरने, बंद करनेमें, ईमानदारी और सफाईका पूरा घ्यान रखते हैं। वस्तुकी और बनानेकी सफाईपर उनका पूरा ध्यान रहता है।

हमलोग आचारको मानते हैं; परंतु उसको पूरा-पूरा काममें नहीं लाते । इम मौजसे भोजन करते रहें, हमारे पड़ोसियोंको खानेके लिये न मिले और भी आस-पासमें भूखे लोग रहें तो वह भोजन पिन्न नहीं कहा जा सकता। भोजनकी शुद्धिके लिये आवश्यक है सत्यतापूर्वक उपार्जन किया हुआ अन्न, पवित्रवस्तु, पवित्रता-से बनाना और पवित्र भावसे खाना, ऐसा भोजन ही पवित्र कहा जा सकता है। आचारका अभिप्राय बाहर और भीतरकी पवित्रता बढ़ाना है। आजकल आचारके नामपर जो यह अभिमान करते हैं कि मैं बड़ा हूँ और दूसरे छोटे हैं, यह आचार नहीं है।

भगवान्के रहनेका असली मन्दिर मन है, उसे पिवत्र रखना चाहिये। शरीर जीवका मन्दिर है, उसे भी पिवत्र रखना चाहिये।

श्रमयुक्त शरीरको आलसी बना देना, मनको राग-द्वेषसे भर देना, बुद्धिको विवेकहीन बना देना यही अशुद्धि है, इसको दूर करना ही वास्तविक आचार है।

भोगवासनाका त्याग करनेसे जीवन पवित्र होता है। मनमें भोगवासना उदय होते ही बुद्धि मनकी ओर, मन इन्द्रियोंकी ओर तथा इन्द्रियों विषयोंकी ओर खिच जाते हैं, इससे खाधीनता और चिन्मयताका नाश होकर जडता, पराधीनता और शक्तिहीनता आ जाती है।

वासनारहित होते ही इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर मनमें, मन बुद्धिमें और अहंमें विलीन हो जाती है, अहं ईश्वरका प्रेम बनकर उनसे मिल जाता है। तब जीवनमें चिन्मयता, दिन्यता, खाधीनता, मुदिता, निर्भयता आदि गुण अपने आप आ जाते हैं।

#### ( २६ )

कल किसी भाईने कहा था कि आपके सत्सङ्गमें वीरताकी बातें नहीं होतीं, इसल्पिये आज उसी विषयमें बातचीत हो जाय, तो अच्छा है। अच्छा भाई, बताओ तुम्हारी समझमें वीर कौन है ? तुम किसको वीर मानते हो ? श्रोता-जैसे भगतसिंह वीर था।

स्त्रामीजी—भगतिसंह वीर अवस्य था, परंतु वीरताके साथ धीरता और गम्भीरता भी चाहिये। केवल वीरताका ही आदर्श स्थापन करनेसे काम नहीं चलता। मेरी समझमें वीर वह है जिसमें पराधीनता, जडता और शक्तिहीनता न हो अर्थात् जो बीर, धीर और गम्भीर भी हो, वही असली वीर है। विवेकहीन वीरतासे लाभके बदले भारी बुकसान हो सकता है। गांधीजी वीर थे। उनमें वीरताके साथ-साथ धीरता और गम्भीरता भी थी। वास्तवमें सबसे वड़ा बीर वह है जिसने अपनेपर विजय प्राप्त कर ली हो। जो मन और इन्द्रियोंपर शासन कर सकता हो। जिसपर इनका शासन न हो अर्थात् जो मन और इन्द्रियोंके अधीन न हो।

परन-धीर और गम्भीरका क्या अर्थ है?

उत्तर—जिसके मनमें विधानका अर्थात् कर्तव्यका पूरा-पूरा आदर हो, अपने सिद्धान्तसे कभी विचलित न हो, अपने लक्ष्यपर दह रहे, वह धीर है अर्थात् विवेकशील और वैर्ययुक्त मनुष्य ही धीर कहा जाता है।

जो किसीकी ओर आकर्षित न हो, किंतु अपने प्रतिपक्षीको भी अपनी ओर आकर्षित कर सके। अपना भाग प्रकट न करे। हरेक काम गहराईसे सोचकर करे, वह गम्भीर कहा जाता है।

भाव यह कि काम, क्रोध, टोभ, भोह आदिका आक्रमण -जिसको पराजित न कर सके एवं सुख-दु:खका आक्रमण जिसपर अपना प्रभाव नहीं कर सके, वही वीर, धीर और गम्भीर है। धीरता और गम्भीरतासे रहित बीरता उस बीरका विनाश कर देती है । उस बीरको खा जाती है । उसकी बीरताका विकास नहीं हो पाता ।

धीर मनुष्य यदि अपने विरोधीपर विजय प्राप्त कर लेता है, तो भी उसपर कोध नहीं करता । वैर्यपूर्वक कर्तव्यका पाटन करता है । जिसपर हर्प और विपाद दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखला सकते, नहीं धीर है ।

पशु-वलका समर्थक कभी वीर नहीं हो सकता। जो वीर निर्वलोंके दुःखका कारण होता है, वह वीर नहीं दें। वीर तो वही है जो निर्वलोंकी रक्षा करे। अपनेसे निर्वलोंको दुःख देनेके लिये तो खूँखार शेर भी वीर होता है, परंतु उसमें धीरता और गम्भीरता ही होती।

इन्हिय-जय, सेवा तथा सत्यकी खोज—ये तीनों गुण गांधीजीमें थे। इसिल्ये वे वीर थे। जिसको कोई सम्मान, अधिकार आदिके लोमसे या किसी प्रकारके मयसे बदल न सके, जिसपर किसी प्रकारको माह अपना प्रमाव नहीं जमा सके, जो सब प्रकारकी किताइयोंका सामना करते हुए अविचल रहे, वही वीर, धीर और गम्भीर नहां जा सकता है। जो पशुबलके द्वारा अधिकार प्राप्त करके निर्वलेंको सताते हैं, दूसरोंकी माँ-बहिनोंकी इज्जत बर्बाद करते हैं, अल्पसंख्यकोंके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सम्प्रदायके अभिमानमें आकर भिन्न सम्प्रदायकर अत्याचार करते हैं, वे वीर नहीं कहे जा सकते। अतः यदि कोई यह समझे कि

मुसल्तानोंको मारनेवाला हिंदू बीर है या हिंदुओंको मारनेवाला प्रमुलल्मान बीर है, तो उसको भूळ है। यदि मारनेवाला ही वीर माना जाय, तव तो एक एटम बमको सबसे अधिक बीर मानना चाहिये, परंतु ये बीरताके लक्षण नहीं हैं।

जो वीर वनना पसंद करे, उसे चाहिये कि मातृशक्तिका अर्थात् स्त्री-जातिका खूब आदर करे । हर प्रकारसे उसकी रक्षा करे । अपने जीवनमें असावधानी न आने दे । जवतक प्राण रहे तवतक अपने सस्यपर उटा रहे, विचलित न हो ।

जो दूसरेके हृदय, मन और बुद्धिपर विजय प्राप्त कर है, वही वास्तवमें वोर है। ऐसा वोर वही हो सकता है, जिसका विवेक और विश्वास हो जीवन वन गया है। जिसके जीवनमें पराजयका नाम-निज्ञान भी नहीं रहा है।

जिसकी भावना, चरित्र, विश्वास, विवेक, संकरण और पराक्रम सब-के-सब एक होकर जीवन वन जायँ, वही वीर कहुछाने योग्य है। ऐसा वीर एक दुर्वछ मनुष्य भी वन सकता है। वीरता-के लिये शरीरके बलकी आवश्यकता नहीं है।

अर्जुन जब खर्गमें गया था, तब उत्रशीको क्या उत्तर दिया था ? माता ! आप मुझे ही पुत्र समझ छो । मैं आपको मेरे-जैसा दूसरा पुत्र देनेमें समर्थ नहीं हूँ । अनेक प्रकारसे प्रछोमन देने और भय दिखानेपर भी अर्जुनने उर्वशोका प्रस्ताव स्त्रीकार नहीं किया । यह है वीस्ताका नम्ना । जो अपनेपर नेतृत्व कर सके, जो बुद्धिका, धर्मका और विश्वासका अपराधी न हो, अपनेसे दुखियोंका दुःख सहन न कर सके, वह उदार मनुष्य ही सचा वीर है।

किसीके अन्याय और अत्याचारको सहन न करना ही वीरता है। इसके छिये मनुष्पको चाहिये कि वह उदारचित्र बने, खाधीन हो, संयमी हो तथा मन, बुद्धि और शरीरके अधीन न हो। प्रमुक्तो संसारमें अपनेसे दूर न होने दे अर्थात् सबके साथ भगवान्के नाते एकता स्थापित करे।

जो पशु-त्रञ्जे द्वारा निर्वर्गोपर विजयी होते हैं, जो अपनी समझ और योग्यताको धनके बदलेमें या अधिकारके बदलेमें बेच सकते हैं एवं अपने समान सुखी और समृद्धि-सम्पन्न दूसरेको नहीं देख सकते, वे तो बीर क्या, मनुष्यतासे भी दूर हैं।

केवल हायसे भी काम नहीं चलता और केवल दिमाग भी बिना हायके काम नहीं कर सकता । कोई भी कार्य करनेके लिये हाथ और दिमाग दोनों चाहिये । हिटलर हाथ था अर्थात् उसमें विवेकहीन वीरता थी । गांधीजी दिमाग थे अर्थात् उनमें बुद्धि-बल अधिक था ।

दूषित चरित्रपर अच्छे चरित्रकी विजय हो अर्थात् प्राण चले जार्ये, पर चरित्र सुरक्षित रहे, यह चीरता है। खार्थ और राग-द्रेष फैलाकर जीवनको खराब करना चीरता नहीं है।

मनुष्यको चाहिये कि अपना निर्माण करे, उसके द्वारा अपने राष्ट्र, समाज और संसारका निर्माण करे। अपनेपर अपना आधिपस्य करे; की हुई भूळको पुनः न दुहराये, संसारका हित और उसको प्रसन्न करे । अर्थात् उसके अधिकारकी रक्षा करे । किसीके अधिकारका अपहरण न करे । इस प्रकार जिसका जीवन दूसरोंकी आवश्यकता वन जाता है, जो दूसरोंके हृदयपर राज्य करता है, नह वीर है और नहीं हिंदू है ।

समाजको उसकी आवश्यकता होती है, जिसमें खार्थ-भावना न हो। जिसमें श्रम, संयम, सदाचार, सेवा और त्याग हो। (२७)

> प्रश्न-ध्रवा स्मृति किसे कहते हैं और वह कैसे प्राप्त हो ? उत्तर-ध्रवा स्मृतिसे आपका क्या अभिप्राय है ?

प्रश्न—भगवान्का स्मरण करना चाहते हैं, मन दूसरी ओर चळा जाता है, भगवान्में अचळ कैसे हो !

उत्तर—जब यह बात समझमें आ जाय कि जो कुछ सत्यता, प्रियता और ज्ञान जहाँ-कहीं दीखता है, वह सब उसीकी महानता है, जैसे प्रत्येक मिठाईमें मीठापन चीनीका है, छड्ड, जलेबी, बरफी, रसगुल्छ और कछाकत्द आदि सभी चीनीको लेकर ही मीठे हैं, तो सब समय निरन्तर उसकी स्मृति रह सकती है । मनुष्यका सबसे अधिक प्रेम उससे होना चाहिये, जो उसके निकटतम है। यह नियम है कि जिसमें प्रेम होता है उसकी स्मृति अपने-आप होती है। अतः सायकको देखना चाहिये कि मेरे अध्यन्त सभीप कौन है ! क्योंकि सुन्दर जीवनको विकसित करनेके लिये अपने निकटतमको देखना परम आवश्यक है। विचार करनेपर माछून होगा कि हाय-पैर-आँख आदि इन्द्रियोंको छोडकर भी मनुष्य प्राणको रखना चाहता है । सतः उनकी खपेक्षा मी प्राण अधिक निकट हैं । प्राणोंसे अत्यन्त निकट वह है जिसके लिये प्राणोंका भी त्यान किया जा सके । वह है अपना नित्य साधी परमेश्वर, जो जीवसे कभी अलग नहीं होता । वही जीवका अपना है। जो साधक दूरीसे बचकर अत्यन्त निकटतमका होकर रहता है, उसकी ओर सबका आकर्षण हो जाता है। अत्यन्त निकटतामें सब कुछ है; क्योंकि वही सबका केन्द्र है, जो आयन्त निकट है।

अतः साधमस्तो चाहिये कि जो पर हैं अर्थात् दूर हैं उनसे हैं न करे, परंतु विमुख हो जाय और अपनेको उनके समर्पण कर दे जो अपने निकटतम हैं। इस प्रकार विम्रासपूर्वक मिक्तमाक्की स्थापना करे। इस मायका कभी नाश नहीं होता। जो वस्तु अम्पासके द्वारा प्राप्त होती है, उसका कालान्तरमें नाश हो जाता है। विम्रासका कभी नाश नहीं होता। विम्रासपूर्वक अपने निकटतमका हो जानेपर प्रेम, बोध और योग अपने-आप मिल जाते हैं। उसके बाद धुया स्मृति हो जाती है।

जो निकटतम नहीं हैं, जिनका वियोग अनिवार्य है, उनका विस्वास ही नकडी विश्वास है, उसे छोड़ देना चाहिये ।

गलत ज्ञान जाननेसे अर्थात् विवेकसे मिटता है । जिसके न रहनेरर भी मैं रहता हूँ, वह वस्तु न तो मैं हूँ और न मेरी है, यह वात विचार करनेपर समझमें आ जाती है । अतः गलत ज्ञानको जानकर मिटाना चाहिये, सीखकर नहीं । सीखकर मिटायी हुई गलती सचमुच नहीं मिटती । उसका जीवनपर कोई असर नहीं पड़ता । जीते-जी मर जाना अर्थात् शरीरसे अपने-को अञ्ग अनुमन कर लेना ही अमरत्न है और यही आनन्द है । इसके होनेपर अमान और दुःख सदाके लिये मिट जाते हैं ।

जय मनुष्य समुद्रकी ओर देखता है, तव उसे समुद्र-ही-समुद्र दीखता है और पीछेकी ओर देखनेसे स्थल-ही-स्थल नजर आता है, उसी प्रकार संसारकी और देखनेसे संसार-ही-संसार दीखेगा और संसारकी ओर पीठ कर लेनेपर प्रमु-ही-प्रमु दिखलायी देंगे।

विवेकयुक्त जीवन ही मानव-जीवन है । कर्मद्वारा प्राप्त होने-वाळी वस्तुको प्राप्त करनेमें मनुष्य पराधीन है; परंतु विश्वास शीर विवेकद्वारा प्राप्त होनेवाले सर्वोत्कृष्ट जीवनको प्राप्त करनेमें मनुष्य सर्वथा स्वतन्त्र है । जगत्त्से विमुख होकर ईश्वरसे अनन्य प्रेम करना यही मानवोचित उत्कृष्ट जीवन है ।

वे हमारे प्रियतम प्रमु असीम हैं, अनन्त हैं। असीमका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु उनको प्राप्त किया जा सकता है। वे जीवको उसके साधनसे नहीं; किंतु स्वयं अपनी कृपा-शक्तिसे व्वित होकर मिळते हैं।

जीवका स्वमाव तो वालक-जैसा है और प्रमुक्ता स्वभाव माँके सहश होता है। जब यह जीव वालककी भाँति प्रभुको पानेके लिये ज्याकुल होकर रोने लग जाता है, तब प्रभुमें करुणा उत्पन्न हो जाती है और वे जीवको निहाल कर देते हैं। जगद खिल्लीना है। जबतक जीव बालककी माँति इस जगत्रूप खिल्लीनेसे खेलता रहता है, प्रभुके प्रेमरसकी इसको भूख नहीं लगती, उसके लिये यह ज्याकुल नहीं होता, तक्रतक मगवान् भी तमाशा देखते रहते हैं, उसे मिलते नहीं । पर जब साधकको बालककी माँति भूख लग जाती है अर्थात् जैसे भूख लगनेपर बालक माँका दूध पीनेके लिये न्याकुल हो जाता है, खिलीनेसे मोह छोड़कर, उसको फेंककर माँको पुकारने लग जाता है, वैसे ही जब प्रमुक्ते प्रेमरसकी भूख लग जाती है और इस जगत्रू खिलीनेसे विरक्त होकर साधक प्रमुक्ते प्रेमरसके लिये न्याकुल होकर उनको पुकारने लगता है, तब प्रमु भी करुणामावसे न्याकुल हो उठते हैं । फिर बिलम्ब नहीं कर सकते । तक्काल ही प्रेमी साधकको अपने प्रेमका रस प्रदान कर देते हैं ।

कर्म सीमित होता है, इसलिये उसका फल भी कर्मके अनुक्रिय सीमित ही मिलता है; परंतु प्रमु अनन्त हैं, उनकी इत्या भी अनन्त है; अतः उनकी कृपासे जो कुछ मिलता है, यह भी अनन्त मिलता है।

प्रमुक्ती प्राप्तिका साधन भी प्रमुक्ती कृपासे ही मिलता है। ऐसा साधकको मानना चाहिये और अपने साधनमें सद्भाव रखना चाहिये। साधनमें अटल विश्वासपूर्वक सद्भाव होनेसे ही साध्यकी प्राप्ति होती है।

## (26)

प्रश्न-दीनता और अभिमान कैसे मिटे !

उत्तर—जहाँ कामना है, वहाँ सत्यकी प्रतिष्ठा कठिन ही नहीं असम्भव है। साधकको चाहिये कि यदि कोई उसकी मान्यता या सिद्धान्तका खण्डन करे तो घबराये नहीं। बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे धुनता रहे । यदि अपने सिद्धान्तकी निर्वछता माछ्म हो तो उसे मिटा दे । यदि वास्तवमें निर्वछता है तो उसको ढककर रखनेसे कोई लाम नहीं है ।

जो साधक किसी प्रकारके अमावमें दीन नहीं होता, वर्यात् उसकी चाह नहीं करता और प्राप्त वस्तु या वरुका अभिमान नहीं करता अर्थात् उसे अपना नहीं मानता, सन कुछ अपने प्रमुक्ता मानता है, वह मक्त है । चाहरहित होनेसे ही दीनता मिटती है । जहाँ किसी प्रकारके सुखका उपभोग होता है, वहीं मनुष्य चाहकी पूर्तिके सुखमें आबद्ध हो जाता है और पुन: नयी चाह उद्यत्न हो जाती है, उसकी दीनतांका अन्त नहीं होता ।

जहाँ संकरकी उत्पत्ति और पूर्ति नहीं है, वहाँ दीनता और अभिमानके छिये कोई स्थान नहीं है।

जबतक मनुष्य शरीरसे सम्बन्ध रखता है, तबतक दीनता और अभिमान बने रहते हैं। जैसे दीवाल और छत बन जानेसे कमरा महाकाशसे अन्न हो जाता है एवं महाकाश महान् होते हुए भी कमरेका आकाश किसीसे बड़ा और किसीसे छोटा हो जाता है, इसी प्रकार अपने नित्य-सम्बन्धी नित्य-आत्मखरूप प्रमुक्तो मुलकर जबसे अपनेक्तो अलग मानने लगा, तबसे इसमें दीनता और अभिमान आदि दोष आ गये। यह एकसे अपनेक्तो वहा समझता है, इसलिये इसमें अभिमान आता है, इसलिये इसमें अभिमान आता है, इसलिये दीनता आती है।

संकरर पूरा होनेतक दोनता बनी रहती है, संकरप पूरा होते ही अभिमान आ जाता है और नये संकल्पोंका जन्म हो जाता है । अतः यह सिद्ध हुआ कि शरीरसे अल्म होकर जीना हो नित्य आनन्दमय जीवन है । शरीरसे असङ्ग हो जानेपर सुख-दु:खकी जड़ कट जाती है । यदि कोई सोचे कि स्थूल शरीरका नाश कर देनेसे में शरीररहित हो जाऊँगा, तो उसकी भूल है; क्योंकि सूदम और कारण शरीरका नाश इस स्थूल शरीरका नाशसे नहीं होता । इसलिये पुनः जन्म होकर नये स्थूल शरीरसे उसका सम्बन्ध खड़ जाता है । इस प्रकार संकल्प और चाहका गोलचक वना रहता है । सम्बन्ध और चाह रहते हुए विना शरीरका जीवन नहीं मिळता ।

कोई भी मनुष्य शरीरके न रहनेपर शरीररहित जीवनका अनुभव नहीं कर सकता। शरीरके रहते हुए जीवनकालमें ही शरीररहित जीवनका अनुभव साधनद्वारा किया जा सकता है। मरनेके बाद साधन नहीं हो सकता।

यदि कोई कहे कि जब शरीरके रहते हुए साधन होता है, तब उससे रहित होनेपर शरीरसे साधन कैसे होगा ! तो समझना चाहिये कि शरीरद्वारा होनेवाली कियाका विरोध नहीं है । किया तो स्नाभाविक है । विरोध तो शरीरकी कामनाका और शरीरसे सम्बन्ध रखनेका है । वासनारहित होकर शरीर और संसारके हितकी भावनासे शरीरद्वारा सब काम किये जा सकते हैं । शरीर रहते हुए उसके द्वारा शरीर और संसारका हित करते रहना चले जानेपर उसका कोई मोह नहीं, एवं चले जानेका भय भी नहीं; शरीर रहे तो भी अच्छा, न रहे तो भी अच्छा—इस भावनासे जो क्रिया होती है, वह शरीरमें अभिमान उत्पन्न करनेवाली नहीं होती। वह तो खाभाविक साधनरूप होती है। उससे पहले-के कर्म-संस्कारोंका नाश होता है। इस प्रकारकी क्रियासे कर्ताका वस्तु, अवस्था और परिस्थितिसे सम्बन्ध नहीं होता। इसल्ये वह वन्यनकारक कर्म नहीं है।

यदि कोई कहे कि विश्वास भी तो मनमें ही होता है। जब मन ही नहीं रहेगा, तब विश्वास किसमें होगा। इसका उत्तर यह है कि विश्वास मनमें नहीं होता। मन तो विश्वासको प्रकाशित करनेवाल एक वन्त्र है। विश्वास तो उसमें होता है, जिससे मन प्रकाशित होता है। जैसे बिजलीके वल्लमें प्रकाश नहीं है। उसके द्वारा तो प्रकाशकी उपलब्धि होती है, वह केवलमात्र प्रकाशको प्रकट करनेवाल यन्त्र है। प्रकाशका केन्द्र तो पावर-हाउस है, उसके साथ जिसका सम्बन्ध होता है, वही यन्त्र उसकी सत्तासे काम करने लगता है। इसी प्रकार सबका केन्द्र एकमात्र परनेश्वर है। इसी प्रकार सुद्धिका धर्म विवेक या बोध नहीं है, उसमें तो अविवेक भी रहता है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि शरीरसे सम्बन्ध छोड़ देनेके बाद भी विना शरीरका जीवन रहता है और उसमें किया रहते. इए भी कर्म नहीं रहते, परंतु रस रहता है। वर्तमान शरीरयुक्त जीवन जीवन नहीं है, जीवनकी साधन-सामग्री है। शरीर केवल साधनके लिये ही मिला है। साधन प्राप्त ो जाने र शरीरसे सम्बन्ध टूट जाता है।

> x x x x (२९)

प्रश्न-अभिमानका कारण क्या है ?

उत्तर—कुछ लोग धन कमानेवाले होते हैं और कुछ लोग धनका उपभोग करनेवाले होते हैं, जो कमाते हैं, वे प्रायः धनका उपभोग नहीं कर पाते, वे तो उसके कमाने, धुरक्षित रखने और उसकी व्यवस्था करने आदिमें ही लगे रहते हैं। पारिवारिक लोगोंकी लोरसे यह एयाल बना रहता है कि यह लयोग्य है इत्यादि। धनका लपभोग करनेवाले व्यक्ति उसका उपभोग करते रहते हैं, इसल्ये धन कमानेवालेको उतना धनका लिममान नहीं होता, जितना धनका लपभोग करनेवालोंको होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य सुखका लपभोग करता है, उसे ही अभिमान होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपभोग ही लिममानका हेतु है, वस्तुओंका होना नहीं!

(30)

प्रश्न-इच्छाओंका नाश कैसे हो ?

उत्तर—इच्छाएँ ईश्वरकी कृपासे ही पिट सकती हैं, मनुष्यकी क्या सामर्थ्य है जो इच्छाओंको मिटा सके। अतः दृढ़ विश्वासपूर्वक अपने-आपको ईश्वरके समर्पण क्रके उन्हींपर निर्भर हो जाना चाहिये।

'होता है', 'है' एवं 'चाहिये'—इन तीनोंमें वड़ा अन्तर है । 'होता' वही है जो होनेवाटा है । इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । वास्तवमें जो 'है' उसका कभी अभाव नहीं होता; ऐसा एक परमेश्वर ही है, दूसरा नहीं । 'चाहिये'की व्याख्या छम्बी-चौड़ी है । भिन्न-भिन्न मनुष्योंको भिन्न-भिन्न वस्तु और परिस्थिति चाहिये । चाहकी कभी पूर्ति तो होती नहीं । भगवान्की कृपासे चाहको मिटाया जा सकता है ।

प्रश्न-संतोष कैसे हो ?

उत्तर—जैसे पिता अपनी संतानको योग्य वना देनेपर अपने कर्तन्यकी पूर्तिसे पितरोंसे उन्नरण होकर संतुष्ट हो जाता है वैसे ही जो न्यक्ति अपने कर्तन्यका पाळन करके संसारके अधिकारको पूरा कर देता है; उससे उन्नरण हो जाता है, वह संतुष्ट हो जाता है।

प्रश्न-गुरु कैसे मिले !

उत्तर—वास्तवमें गुरु वही है, जिससे साधकको अपने टक्ष्य-का और कर्तन्यका ज्ञान हो । इसके लिये पहला गुरु अपना विवेक है । जो उसका आदर नहीं करता, उसको सन्ता गुरु मिलना मुश्किल हैं । अपने विवेकका आदर करके जब मनुष्य योग्य बन जाता है, तब उसके गुरु बननेको बहुत लोग तैयार हो जाते हैं । इस प्रकार बिल्यात गुरुके शिष्य बहुत होते हैं और बिल्यात शि्यके गुरु बननेको बहुत लोग तैयार हो जाते हैं; क्योंकि मुन्दर बस्तुसे भी सम्बन्ध जोइना चाहते हैं । बुरी बस्तुसे कोई सम्बन्ध नहीं जोइता । आजकल न तो पहले-जैसे गुरु देखनेमें आते हैं और न वैसे शिप्य ही देखे जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ गुरु तो वे होते हैं, जो शिष्यमें अपनी शक्तिका संचार करते हैं। जैसे परमहंसजीने विवेकानन्दमें किया। एक घटना है कि एक साधक मुक्तिकी तीव इच्छासे गुरुकी खोजमें पहाड़ोंपर और जंगलोंमें फिर रहा था। एक जगह उसे एक महात्माके दर्शन हुए। वह वहाँ जाकर वैठ गया। महात्माने पूछा—'तुमको क्या चाहिये!' उसने कहा— 'मुक्ति।' महात्माने पूछा—'तुमहें बन्धन ही क्या है!' इस बातको सुनकर वह चौबीस घंटे वैठा रहा। उसे संतोष हो गया।

गुरुका काम यही है कि साधक जो साधन करता है, उसीको सजीव बना दे। अर्थात् उस साधनामें जो त्रुटि हो उसे दूर करके उसे उज्ज्वल बना दे। उसमें कोई संदेह हो तो उसे मिटा दे। जोनेकी आशा, पानेकी आशा, करनेकी आशा और मोगनेकी आशा—इन आशाओंने मनुष्यको ईश्वरसे दूर कर दिया, वर्तमानमें अपने प्रमुसे मिलनेकी लालसा उत्पन्न नहीं होने दी। और संसारसे सचा वैराग्य नहीं होने दिया।

सबसे अधिक बाधक तो जीनेकी आशा है, अन्य सब आशाएँ इसीके आश्रित रहती हैं। शरीर और संसारके खरूपका वास्तिविक ज्ञान न होनेके कारण जीनेकी आशा है।

यह जीनेकी आशा एकमात्र प्रमादसे ही सुरक्षित और जाप्रत् रहती है। नहीं तो, विचार करनेपर यह कौन नहीं जानता कि मैं कालका चवेना हूँ। यद्यपि इसमें किसीको संदेह नहीं है, किर भी जीनेकी आशा सभी करते हैं । इससे बदकर इसरा प्रमाद क्या होगा ?

सबसे बड़ी गढ़ती मनुष्यकी यही है कि उसने अपनी जानकारीका अनादर करके उससे मुँह मोड़ रक्खा है। अपने प्रमुक्ती प्राप्ति मनुष्यको जब चाहे तभी—वर्तमानमें ही हो सकती है; क्योंकि उससे इसकी देश, काळ या जातिसे किसी प्रकारको भी दूरी नहीं है। फिर भी अनन्तकाळसे प्राणी उसे भविष्यकी आशापर छोड़ता आया है एवं जिनसे इसकी देश-काळकी बहुत दूरी है तथा जो बस्तु इसकी जातिकी नहीं है, उसके ळिये प्रयत्न करता है।

निसको जीनेकी आशा नहीं रहती, वह कितना व्याकुल हो जाता है, यह तब माछूम होता है, जब हम किसी ऐसे कैदीको देखते हैं, जिसकी फाँसीका हुकम हो चुका है । यद्यपि अपील्में उसकी यह सजा छूट सकती है एवं अन्य किसी आकस्मिक घटनासे वह बच सकता है, इसकी गुंजायश है तो भी उस समय उसका ऐसा परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता । पर व्यक्तिके लिये तो फाँसीकी वह सजा निश्चित की हुई है, जिसकी कोई अवधि नहीं । जब चाहे जीवन समाप्त कर दिया जाय । अतः साधकको कभी जीनेकी आशा नहीं करनी चाहिये । जबतक शरीर है, तभीतक वर्तमानमें ही अपने प्रमुके लिये व्याकुल हो जाना चाहिये, जीवनपर भरोसा करना वड़ी भारी मूल है ।

जनतक जीनेकी आशा रहती हैं, तन्नतक मनुष्य भविष्य-में कुछ प्रयत्नकी आशा, साधन करनेकी आशा और भोगनेकी आशा नहीं छोड़ सकता।

वास्तवमें वर्तमानकी सावना ही मिवण्यको सफल बना सकती है। जो वर्तनानमें सावनपरायण हो जाता है, वह मौतसे नहीं उरता। प्रत्युन उसकी बाट देखता हुआ प्रसन्न रहता है। वह मरनेसे नहीं उरता; क्योंकि जिस कामके लिये उसे शरीर मिला था वह प्रा कर लिया, फिर घनराहट कैसी ?

किंतु जिसने वर्तमानमें कुछ नहीं करके मिवण्यपर छोड़ दिया है, जिसने जानेकी तैयारी नहीं की, उसको मौतसे उरना ्रपड़ता है। वह मौत आनेपर घबराता और पश्चात्ताप करता है, परंतु उस समय कुछ नहीं कर पाता।

मनुष्यकी सबसे बड़ी शक्तिहीनता, हरयकी दुर्बव्रता यही है कि वह जो जानता है, उसे भी कर नहीं पाता।

सायकको चाहिये कि जीवनकालमें ही जीवनसे निराश हो जाय, ऐसा भाव उत्पन्न कर ले कि जीवन रहे तो भी अच्छा और न रहे तो भी अच्छा । अपने जीवनके प्रोप्रामको प्ररा कर डाले । उसे विचार करना चाहिये कि मुझे अब कौन-सा काम करना बाकी है, जिसके लिये जीना है और कितना जीना है । क्या जीना अपने अधिकारमें है ! यहि नहीं, तो जो भी काम करना है, उसे जन्दी प्रा करके तैयार हो जाना चाहिये । फिर मृत्युका मय नहीं रहेगा ।

ए० म० प्र० १९-

साधकको देखना चाहिये कि मेरी जो आवस्यकता है, उस-की पूर्तिके सावनमें में छगा हुआ हूँ या नहीं । उसे जानना चाहिये कि मोगोंपर मेरा अधिकार नहीं है । भोग-सुखका आरम्भ तो प्रिय है, परंतु उसका अन्त हमेशा अप्रिय होता हैं । यह जान छेनेपर भोगोंमें अहचि हो जायगी ।

साधकको करने योग्य काम प्रा कर देना चाहिये । कामको भिष्यके लिये जमा नहीं रखना चाहिये । प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमें योग हो जाना चाहिये । कामके अन्तमें रामकी प्राप्ति होनी चाहिये । तभी प्रवृत्ति और कामनाके अन्तभी सफलता है ।

कामका स्वरूप है परिवर्तनशील और सीमित सुन्दरताकी आसक्ति इसे जानना चाहिये |

रामका काम तो कामको प्रकाशित करना है, उसे मिटाना नहीं अर्थात् सःपका काम असत्यको प्रकाशित करना है, नाश करना नहीं । किंतु रामकी छाछसा कामको खाकर रामसे मिछा देती है । अर्थात् सत्यकी छाछसा असत्यसे असङ्ग करके सत्यसे मिछा देती है ।

यदि कोई पूछे कि सत्यकी अभिलाना होनेके बाद सत्य कितने दिनोंमें मिछता है ! तो इसका उत्तर यह है कि पूर्ण अभिलाना होते ही मिल जाता है । इसमें निज्ञम्बका कोई कारण नहीं है ।

भोगोंकी इच्छाओंने ही रामकी छालसाको डक रक्खा है । मोगोंका परिणाम क्या है !——पराधीनता, जडता और शक्ति- होनेत के सुभी जानते हैं कि पुराबीनता, जडता और शक्तिहीनता दु:ख है, किरों भी उसकी इन्छा करते हैं। कितने आश्चर्यकी वात है!

मनुष्य रोता हुआ जन्मता है, यदि रोते हुए ही मरा तो मिटा क्या ! मनुष्य-शरीरसे क्या लाभ उठाया ! इस शरीरका महरू तो तभी है जब हैंसते हुए मृत्युका स्वागत करें।

अतः साधकको चाहिये कि वर्तमानमें ही अपने छक्ष्यको प्राप्त करनेके छिये कमर कस छे अर्थात् तत्पर हो जाय। कामका अन्त और रामकी प्राप्ति, यही उसका छक्ष्य है।

जो यह आशा करते हैं कि अगली साल फिर सत्सङ्ग करेंगे, . उन्होंने सत्सङ्गका महत्त्व नहीं समझा । सुननेके बाद यदि फिर भी सुननेकी आशा रही तो सुनना सार्थक सिद्ध नहीं हुआ ।

जीनेकी आशाने मनुष्यके कर्तन्यको ढक रक्खा है । यह मनुष्यको कर्तन्यपरायण नहीं होने देती । जीनेकी निराशा बड़ी महत्त्वपूर्ण है । जीनेसे निराश होते ही सच्चा वैराग्य हो जाता है, फिर बेड़ा पार है ।



# सचित्र, संक्षिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें

# वम्पादक-श्रीहनुमानप्रसाद पोहार

| भक्त बालक-पाँच बालक भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७६, सचित्र, मूल्य .३१         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| अक नारी-पाँच स्त्री भक्तोंकी कथाएँ। पृष्ठ ६८, चित्र ६, मूल्य * ३१       |
| भक्त-पञ्चरत्न-पाँच भक्तोंकी कथाएँ। पृष्ठ ८८: चित्र २: मूल्य · · .३१     |
| आद्शे भक्त-सात भक्तोंकी कथाएँ। पृष्ठ ९८। चित्र १२, मूल्य३१              |
| भक्त-चिन्द्रका-छः भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य *** .३१       |
| भक्त-सप्तरत्त्व-सात भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य *** . ३१    |
| भक्त-कुसुम-छः भक्तोंकी कथाएँ। पृष्ठ ८४। सचित्रः मूल्य३१                 |
| प्रेमी भक्त-पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ८८, सचित्र, मूल्य३१              |
| प्राचीन भक्त-पंद्रह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १५२, चित्र ४, मूर्व्य *** .५० |
| अक्त-सौरभ-पाँच भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११०, सचित्र, मूल्य *** .३१         |
| अक्त-सरोज-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १०४, सचित्र, मूल्य 🎌 .३७             |
| भक्त-सुमन-दस भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र ४, मूल्य · · · ३७         |
| भक्त-सुधाकर-वारह मक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र १२, मूल्य ५०          |
| भक्त-महिलारत्न-नौ भक्त महिलाओंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ७, मू० ,४५     |
| भक्त-दिवाकर-आठ मक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य .४५            |
| भक्त-रताकर-चौदह भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ १००, चित्र ८, मूल्य .४५           |
|                                                                         |

ये बूढ़े-बालक, स्त्री-पुरुष सबके पढ़ने योग्य, बड़ी सुन्दर और बिक्सापद पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति अवस्य पास रखने योग्य हैं।

अन्य पुस्तकोंका सूचीपत्र अलग मुफ्त मँगाइये ।

पता-गीतामेस, पो० गीतामेस ( गोरसपुर )